## TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

# TEXT LITE & DARK WITH IN THE BOOK

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178308 AWYOUT AND AWYOUT AWYOU

### सन्त-वागाी

सम्पादक श्री वियोगी हरि

प्रस्तावना-लेखक श्राचार्य काका कालेलकर

सस्ता साहित्य मगडल, नई दिल्ली

प्रकाशक मार्तेग्ड उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

#### संस्करण

दिसम्बर १६३८: २०००

दिसम्बर १९४१: २०००

दिसम्बर १६४४: १०००

मूल्य

एक रूपया

मुद्रक श्रमरचन्द्र जैन राजहंस प्रेस, सदर बाज़ार दिल्ली

#### प्रस्तावना

जबिक ब्राज देश में धर्म-धर्म के बीच मगड़े बढ़ रहे हैं ब्रौर चन्द लोग यहांतक कहने लगे हैं कि धर्म-मजहब की बलाएं हो न रहें तो ब्रब्जुा, 'सन्त-वाणी' का यह संग्रह देखकर ब्रत्यन्त ज्ञानन्द ब्रौर सन्तोष होता है। दावानल चारों ब्रोर मड़क रहा हो ब्रौर बीच में वर्षा हो रही हो, तब जैसा सन्तोष होता है वैसा ही ब्रसर 'सन्त-वाणी' का देश के सन्तप्त हुद्य पर पड़ता है। लड़ाई-भगड़े होते हैं धर्म के मिथ्या ब्रिमान से, धर्म के नाम पर चलाये जानेवाले स्वार्थ, मत्सर ब्रौर द्वेष से, ब्रथवा ब्रज्जान के कारण वास्तविक भाव को छोड़कर शब्दों को दिये हुए महस्व से। सन्त कहते हैं —धर्म कोई घर का पशु तो है नहीं, कि जिसका पालन-पोषण बाह्यरूप से किया जा सकता हो। धर्म तो जीवन-परिवर्तन है, नयी दृष्ट प्राप्त करना है। धर्म एक विशिष्ट कोटि का जीवन है, विश्व जीवन का जिन्होंने प्रत्यच्च परिचय पा लिया उनके मन में बाह्य सिद्धान्तों के भगड़े गौण हो जाते हैं। पहुँचे हुब्रों की तो 'एक ही बात' होती है। ''सब साधों का एक मत, बिच के बारह घाट।''

जब देश में धर्म-श्रधर्म के लड़ाई-भगड़े बढ़ गये, तब इन सन्तों ने श्रनेक रूगें से श्रवतार ले-लेकर धर्म का हार्द ढूंढ़ निकाला श्रीर लोगों को दिया। सन्तों में सबको सम्हालने की समन्वयकारी वृत्ति थी, परस्पर स्वार्थ का मेल जमाने के लिए धूतों का किया हुश्रा बह समभौता नहीं था। सन्त में श्रीर कोई श्रेष्ठता हो या न हो, उसका प्रथम लच्च् उसकी निस्टहता है। जो निस्टह है वही निर्भय भी है। इसीलिए इन सन्तों ने धर्माग्रही श्रीर धर्माभिमानी कर्मकाएडी लोगों पर कोड़े लगाते ज़रा भी संकोच नहीं किया।

सन्तों के पास इस सुधार-कार्य के लिए कोई निश्चित योजना या कार्य-पद्धति नहीं थी। उन्हें पुरानी रचना तोड़कर किसी नयी रचना की स्थापना नहीं करनी थी। वे रचनामात्र को उदासीनता से देखते थे। कभी कहते थे कि इन प्रन्थों में क्या प्योजते हो, उनमें क्या धरा हुन्न्या है ! ग्रन्थों को छोड़ दो। ग्रन्थों के सहारे हृदय-प्रन्थि खुलने की नहीं। भिस कागज के न्यासरे क्यों टूटै भय-बन्ध'। कभी कहते थे कि इन ग्रन्थों का कोई दोष नहीं। सोचनेवाले लोग ही जहां स्वार्थी, न्यज्ञानी या मोह-मत्त हो, वहां बेचारे धर्म-ग्रन्थ क्या करें।

सन्तोंने सबसे बड़ा काम यह किया कि धर्म श्रीर रूढ़ि के नाम पर जो भ्रम, वहम या ग़लतफ़हमियां फैली हुई थीं, उनको दूर कर दिया। सम्भवतः सन्तों का सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है ?

लोक-भ्रम को दूर करने के साथ-साथ उन्होंने व्यवहार-शुद्धि का कार्य भी काफी किया है। उनके ज़माने में भिन्न-भिन्न जातियों में जो कुछ छल-कपट ग्रौर ग्रमानुषता थी उसे भी दूर करने के लिए सन्तों ने काफी प्रयत्न किया है। वे सत्य के प्रचास्क थे। जहां तक उनके जीवन का सन्बन्ध ग्राता था, वे सत्याग्रही भी थे। किन्तु समाज की कमज़ोरों को ग्रौर उनके ग्रौर ग्रपने बीच में रहने वाले ग्रन्तर को देखकर सत्य-प्रचार से ग्रिधिक ग्राग्रह उन्होंने नहीं रखा।

सामाजिक सुधार के बारे में भी सन्तों ने कुछ कम काम नहीं किया। छुत्राछूत को उन्होंने ऐसा फटकारा है कि त्रगर स्वार्थी ब्राह्मणों ने उनका काम बिगाड़ न दिया होता तो छुत्राछूत कभी की नष्ट हो गयी होती।

सन्त जानते थे कि जाति-ज्यवस्था स्त्रौर वर्ण व्यवस्था समाज के स्त्रार्थिक-सगठन के लिए चाहे जितनी स्रावश्यक हो इस व्यवस्था से समाज का कल्याण त्रौर व्यक्तिका उद्धार न कभी हुन्ना है न्नौर न होंने की सम्भावना ही है।

सन्त-मत का प्रादर्भाव यों तो अनादिकाल से है, किन्त जिस 'सन्त-वाणी' का यहां संग्रह किया गया है, उस वाणी का ख्रीर उसकी परम्परा का प्रारम्भ तो शायद कबीर से ही हुन्ना है। कबीर ने जो कार्य किया उसकी प्रेरणा तो उन्हें स्वामी रामानन्द से ही मिली थी। कबीर का हिन्दुत्रों ऋौर मुसलमानों—दोनों के ही साथ घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण उनमें ब्रासाधारण योग्यता ब्रा गयी थी। निर्भयता के साथ वह दोनों को फटकारते थे। दोनों को शुद्ध सत्य-धर्म का रास्ता दिखाते थे। स्त्राज हमारे देश में श्रौर ख़ासकर गाॅवों में जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता दीख पड़ती है वह सन्तों को ही बदौलत है। सन्तों ने सामाजिक नियम ज्यों-के त्यों ही रहने दिये। वे जानते थे कि सामाजिक रूढियों के पीछे विशिष्ट वर्गों के हित-श्रहित का भी सवाल त्र्याता है। लोगों को इन रूढियों की तरफ उदासीन बना दिया तो त्राधा काम हो गया। बाकी का त्राधा काम यग-प्रवर्त्तक काल स्वयं ही कर लेगा। सन्तों की इस दृष्टि में शायद दीर्घ-दर्शिता थी। शायद अपने कार्य को हद बनाने के सम्बन्ध में उदासीनता थी। समय जाते-जाते समाज में रूहि ने ग्रपना ग्रासन फिर से जमा लिया श्रीर निश्चय किया कि सन्तों का उपदेश सन्तों के ही लिए श्रच्छा है। लोगों में न तो सन्तों का त्याग है ऋौर न सन्तों की शान्ति ही। सन्तों के कार्य में यह जो कमज़ोरी रह गयी इसे सन्तों की कार्य-पद्धति का दोष मानें या मनुष्य-स्वभाव के नैसर्गिक दोष का परिखाम मानें १

संतों ने शास्त्र-धर्म को श्रद्धांजिल देकर एक बाजू पर रख दिया। लोकधर्म में जो श्रच्छा श्रंश उन्हें मिला उसीकी उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ायी श्रौर श्रनिष्ट श्रंश का प्राग्एपण से विरोध किया। श्रपना श्रनुभव, श्रपना नरीत्त्ए स्त्रौर लोक-कल्याए के स्त्राधार पर उन्होंने विशिष्ट सिद्धान्त-निरपेत्त धर्म चलाया।

एक बात खासतौर से ध्यान में रखनी चाहिए। इन संतों की गंगोत्री तो नवनाथों के योगमार्ग में है। हठयोग श्रौर कीमिया का प्राधान्य उनमें बहुत था। बाद में इन दोनों चीज़ों की प्रतिष्ठा कम होने लगी श्रौर सुरता-साधक ध्यानयोग का महत्त्व वढ़ा। ध्यानयोग चूंकि लोक-सुलभ नहीं था, इसलिए उसके साथ-साथ भिक्त-योग श्रागया। श्रनासिक श्रौर त्याग तो संत-धर्म में प्रारम्भ से श्रंत तक भरा ही हुआ है। हठयोग की प्रतिष्ठा संतों ने श्रपने मूक-विरोध से जिस तरह कम की, उसी तरह ब्रह्मचर्य। अम की भी प्रतिष्ठा संतों ने बिना किसी विरोध के कम कर दी। जो ब्रह्मचारी है, वही संत हो सकता है—ग्रहस्थाअम संतों के लिए है ही नहीं, ऐसे विचार को उन्होंने धीरे-धीरे नरम बनाकर सादगी, संतोध, श्रपरिग्रह, श्रौर भृतमात्र के कल्याण की दया-वृत्ति, इन्हीं वस्तुश्रों को उन्होंने जीवन का सार-सर्वस्व बताया।

संतों के प्रभाव से हमारा राष्ट्रीय चारिच्य बहुत ही ऊँचा उटा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। किन्तु आजकल संत-मत के प्रचार के बारे में एक शिकायत बार-बार उठती है। वह यह कि संतों ने लोगों में जो संतोष-वृत्ति और अनाग्रह पैदा किया, उसी का नतीजा है कि लोगों में लोक-जीवन के बारे में अनुत्साह पैदा होगया। संत-वाणी का अधिक-से-अधिक प्रचार हुआ—सिक्खों में, वैष्ण्वों में और महाराष्ट्र के वार्करी लोगों में। संत-भत के और संत्न-वाणी के प्रचार के गुण-दोष इन लोगों के जीवन से निश्चित करने का मोह ऐतिहासकों को अवश्य होगा, किन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने सामाजिक गुण-दोष के अनुसार अपने धर्म को समक्त लिया और

श्रपनी संकुचित दृष्टि के श्रमुसार उसका पालन किया। जो कायर हैं, वे श्रहिंसा की ढाल के पीछे रहकर श्रपनी कायरता को ढाँक देते हैं, इससे श्रहिंसा-धर्म कायरों का धर्म सिद्ध नहीं होता।

भाषा की दृष्टि से भी संतों की सेवा कुछ, कम नहीं है। संतों ने तो भाषा की एक टकसाल ही खोल दो है, जिसमें से नयी-नयी किस्म की अशिक्षियाँ नित्य दल-दलकर निकलती रहती हैं। बंदूक की गोली की तरह संत-वाणी सीधे मनुष्य के दृद्य तक पहुँचकर एक च्रण के अन्दर उसकी मरी हुई धर्म-बुद्धि को पुनर्जीवित कर देती है। संतों की वाणी बहुअर्थ, जनमनोहर, अल्पाच्चर, मधुर और सत्यपूर्ण होती है। उनकी शैली निश्चयात्मक होती है, क्योंकि वह जीवनमूलक होती है, इसी कारण वह लोक-सुलभ भी होती है। संतवाणी किसी भी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पूँजी है। वह वाणी का विलास नहीं, किंतु जीवन का निचोड़ है, इसी-लिए वह जीवित और अमर होती है। संतवाणी वही स्वर्गीय गंगा है, जिसमें स्नान-पान करने से लोक-जीवन पवित्र, समृद्ध, समर्थ और स्वतंत्र हो जाता है।

भिन्न-भिन्न संतों के वचनों का ऐसा संग्रह करना दीर्घकाल के संकल्प श्रौर प्रयत्नों का फल होता है । उसके पीछे जो परिश्रम किया जाता है, उसके साथ जो श्रपूर्व श्रानन्द मिलता है, वही उस परिश्रम का मधुर फल है । इस संग्रह के पठन-पाठन से जो श्रानन्द होता है उससे कहीं बढ़कर संग्रहकार को इन रत्नों का चुनाव करने में हुआ होगा।

संग्रह करने के बाद संग्रहकार ने जो भिन-भिन शीर्षकों के नीचे इनका वर्गीकरण किया है, वे शीर्षक ही सन्तमत का रहस्य बताने में समर्थ हैं। संग्रह के साथ-साथ हिन्दी गद्य में संग्रह का जो भावाथ ( Paraphrase ) संग्रहकार ने दिया है, उसमें उसकी कवित्व-शक्ति भी प्रकट होती है । इससे पढ़ते हुए एक गद्य-काव्य का रसास्वाद मिल जाता है।

मुक्ते विश्वास है कि जिनकी जन्म-भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए यह भावार्थ बड़ी सहायता पहुँचायेगा। श्रपनी-श्रपनी प्रान्तीय भाषाएँ बोलनेवाले हम हिन्दी-प्रेमियों का यह विशेष कर्त्तव्य है कि हम श्रपनी-श्रपनी भाषाश्रों के संतों की स्कियों का ऐसा ही संग्रह संकलित कर उसे नागरी श्रचरों में छाप दें श्रीर हिन्दी में उसका श्रनुवाद भी दे दें । वियोगीजी की गद्यकाव्य शिक्त हरेक भाषान्तकार में शायद न हो, किन्तु कवियों की वाणी का तेज श्रीर उसकी मधुरिमा श्रपने करभार के राष्ट्रभाषा को समृद्ध किये बिना नहीं रहेगी।

'सर्वोदय कार्यालय, **वर्घा**, नवम्बर, १६३८

काका कालेलकर

#### विषय-सूची

१. "घट-घट व्यापक राम" 7 २. "राम वही, रहमान वही १० 'सीस देह ले नाय" १६ ४. "मन्दिर-मसजिद एक" 3 & ५. "बंदहिं समंद समान" ४२ ६. "ब्रह्म-बीज का सकल पसारा" ६० ७. "हिन्दु-तुरक का कर्ता एक" ६८ 'सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म विचारै'' ७६ ६. ''पीर सबन की एक-सी" 50 १०. "सो दरवेश खुदा का प्यारा" 73 ११. ''मुसल्मान जो राखे ईमान'' 888 १२. ''सो काफिर जो बोलै काफ" १२० १३. "साधो, सहज समाधि भली" १२२ १४. "वातों ही पहुँचौ नहीं" १२८ १५. "निंदक बाबा बीर हमारा" १३४ १६. "साँच बराबर तप नहीं" १३८ १७. "भावे सौ-सौ गोते लाय" १४२ १८. ''कहुधौं ख्रुत कहाँ ते उपजी ?'' १४६ १६. विविध १५०

## सन्त-वागाी

#### : ? :

#### "घट-घट व्यापक राम"

8

सब घट मेरा साहयाँ, सूनी सेज न कोइ; वा घट की बलिहारियाँ, जा घट परगट होइ।

**कि** बीर

२

पावकरूपी साइयाँ, सब घट रह्या समाइ; चित चकमक लागै नहीं, ताते बुम-बुम जाइ।

**क**बीर

Ę

सब घट माहीं रिम रह्या, बिरला बूक्ते कोइ; सोई बूक्ते राम को, जो रामसनेही होइ।

[ दादूदयाल

8

'धरनी' तन में तखत है, ता ऊपर सुखतान; खेत मोजरा सबहि का, जहँकीं जीव जहान।

**घरनीदास** 

¥

जोति-सरूपी श्रात्मा, घट-घट रह्यो समाइ; परम तत्तु मनभावतो, नेक न इत-उत जाह।

[ यारी

#### "घट-घट व्यापक राम"

- १. मेरा माई हर घट के ब्रम्दर मौजूद है; एक भी सेज नहीं, जो मेरे प्यारे सजन से सूनी हो। पर बिलहारी तो उस घट को है— जिसमें प्रकट हो वह प्यारा साई दीदार देता है।
- मेरा साई त्राग की नाई,
   घट-घट में समाया हुत्रा है।
   पर लगन के चकमक से चित्त लगे तब न—
  इसीसे तो मेरी यह लौ बुभ-बुभ जाती है।
- इ. राम मेरा रम तो हर घट में रहा है, पर इस मेद को समभता कोई विरला ही है। राम की ऋलख व्यापकता को तो वही समभेगा, जो उसके प्रेम के गहरे रंग में रॅगा होगा।
- ४. इस तन के अन्दर ही तो वह शाही तम्त्त है, जिसपर हमारा शाहों का शाह आसीन है। जहान में जितने भी जीव हैं, वहीं से बैठे-बैठे वह सबका मुजरा लिया करता है।
- ५. ज्योतिरूप से यह ऋात्मतत्त्व हर घट में समाया हुऋा है, मेरा यह परमप्यारा तत्त्व एक च्रा भी इधर-उधर नहीं जाता।

Ę

घट-घट गोपी, घट-घट कान्ह; घट-घट राम, ग्रमर ग्रस्थान ।

[ दादूदयाल

હ

खालिक खलक, खलक में खालिक सब घट रह्या समाइ i

विबीर

 $\subseteq$ 

जिकिर करी श्रञ्जा का बाबा, सबस्याँ श्रन्दर भेस !

**तुकाराम** 

3

साहिब तेरी साहिबी, कहा कहूँ करतार; पलक-पलक की दीठि में, पूरन ब्रह्म हमार।

गरीबदास

80

दिल के अन्दर देहरा, जा देवल में देव; हरदम साखीभूत है, करो तासु की सेव।

गरीबदास

११

एते करता कहाँ हैं, वह तो साहिब एक; जैसे फूटी श्रारसी, टूक-टूक में देख।

गरीबदास

- ६. हर घट में सुरत की गोपी है, श्रौर घट-घट में गोपिका-विहारी कृष्ण ! मेरे राम का श्रमर ठौर तो हर घट के ख़न्दर है।
- अजन रहस्य है!
   खालिक में यह सारा खलक समाया हुआ है,
   श्रीर खलक में मेरा खालिक!
   हमें तो हर घट में यही अजन लीला नज़र आ रही है।
- जावा, तुम तो सदा उस ऋल्लाह के ही गुण गात्रो,
   जो सबके ऋन्तर में रम रहा है।
- ह. मेरे पूर्णब्रह्म स्वामी, क्या कहूँ तेरी महामहिमा को !धन्य ! हर पलक श्रौर हर नज़र में तेरा दर्शन मिल रहा है ।
- १०. उस देवता का मिन्दर तेरे दिल के अन्दर ही है— उसकी तू सेवा और उसी की पूजा कर। क्या तेरा हरेक श्वास इसका साची नहीं है ?
- ११. श्रानेक कर्तार तो हैं नहीं, सरजनहार स्नामी तो एक ही है। दर्पण के हर दुकड़े में सूरत तो एक ही नक़र श्राती है।

१२

सात सरग श्रसमान पर, भटकत है मन मृद; खालिक तो खोया नहीं, इसी महल में ढूँद । [ गरीबदास

१३

एक संप्रदा, सबद घट, एक द्वार सुल-संच; इक श्रारमा सब भेष मों, दूजो जग-परपंच।

िभीखा

१४

श्रव हों कासों बैर करों ? कहत पुकारि प्रभू निज मुख ते— ''घट-घट हों बिहरीं।''

| हरिदास

१५

काहे रे, बन खोजन जाई ? सर्वानेवासी सदा श्रलेपा, तोही संग समाई ! पुष्प-मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर-मध्य ज्यों काई; तैसे ही हिर बसै निरन्तर, घट ही खोजो भाई !

ि नानक

१६

गुनहगार श्रपराधी तेरे, भाजि कहाँ हम जाहि; 'दादू' देख्या सोधि सब, तुम बिन कहिं न समाहिं। ि दादुदयाल

- १२. त्रारे भोंदू, कहाँ भटक रहा है तू स्वर्गों में त्रार सातवें त्रासमान पर १ खालिक की खोज में क्यों व्यर्थ हैरान हो रहा है १ जरा, उसे त्रापने दिल के महल में तो तलाश !
- १३. एक ही संप्रदाय है, एक ही पंथ,
  श्रीर हर घट में श्रानन्द-स्रोत का एक ही द्वार है!
  श्रात्मा तो वही सारी स्रतों में भत्लक रही है;
  बाक़ी तो सब दुनिया का बखेड़ा ही है।
- १४. कहो ्रं ऋब मैं किससे वैर करूँ ! जबिक मेरे प्रमु खुद पुकार-पुकार कहते हैं कि— ''घट-घट में मैं ही विहार कर रहा हूँ ।''
- १५. त्ररे ! उसे त् वन में क्यों खोजने जा रहा है ? वह घट-घटवासी त्रालिप्त स्वामी तो तेरे रोम-रोम में समाया हुत्रा है । फूल में जैसे सुगन्ध बसती है, त्रीर दर्पण में जैसे परछाईं, उसी माँति श्री हरि का तेरे त्रान्तर में निरन्तर निवास है, उसे त् त्रापने घट के त्रान्दर ही खोज ।
- १६. तेरे गुनहमार भागें तो भागकर श्राख़िर बायें कहाँ १ छिपने के तो सारे ठौर खोज डाले सरकार ! पर जहाँ भी गये, वहीं तुक्ते मौजूद पाया !

१७

'दादू' देखीं दयाल कों, सकत रह्या भरपूरि; रोम-रोम में रमि रह्या, तू जिनि जाये दूरि।

[ दादूदयाल

25

गुरु-परसादी दुरमति खोई, जहँ देख्या तहँ एका सोई।

नानक

३१

'दादू' देखीं दयाल कों, वाहरि भीतरि सोइ; सब दिसि देखीं पीव कों, दूसर नाहीं कोइ।

[ दादूदयाल

२०

'भीखा' केवल एक है, किरतिम भया घनन्त; एकै घातम सकल घट, यह गति जानहिं संत ।

भीखा

२१

हम सच माहिं, सकत हम माहिं; हमते और दूसरा नाहिं।

**क**बीर

२२

गगरी सहस पचास, जौ कोउ पानी भरि भरें; सूरज दिपे चकास, 'मुहमद' सब महँ देखिए।

मिलिक मुहम्मद जायसी

- १७. श्रपने दयाल मालिक को मैं हर जगह मौजूद पाता हूँ,
   मेरा राम मेरे रोम-रोम में रम रहा है।
   मत समक्त कि मेरा स्वामी सुकसे दूर है।
- १८. सतगुरु की यह प्रसादी ही समको कि— मेरी दुष्ट देतेबुद्धि दूर हो गयी। श्रव तो जहाँ देखता हूँ, वही-वही एक नज़र श्राता है।
- १६. बाहर-भीतर सब जगह—
   उसी दयाल मालिक को मौजूद पाता हूँ।
   हर दिशा में वही प्रीतम प्यारा नज़र श्राता है;
   दूसरा तो कहीं कोई है ही नहीं।
- २०. वह तो एक ही है,
  ग्रमन्तरूप तो यह सारा कृत्रिम ग्राभास है।
  'घट-घट में एक ही ग्रात्मा है'
  इस रहस्य को केवल सन्त ही जानते हैं।
- २१. हम सब में हैं, श्रीर सब हम में हैं— हमसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं।
- २२. पचास हज़ार घड़ों में पानी लाकर भरदो; श्रीर फिर देखो, श्राकाश में दिपनेवाले सूरज की परछाई हर घड़े में दिखती है या नहीं १

#### "राम वही, रहमान वही"

१

बाबा, नाहीं दूजा कोई ।

एक अनेकन नाम तुम्हारे, मो पे और न होई

अलख इलाही एक तू, तू ही राम रहीम;
तू ही मालिक, मोहना, केसी नाम करीम ।

साई सरजनहार तु, तू पावन, तु पाक;
तू कायम करतार तू, तूहि हाजिर आप ।

अविगत अञ्चह एक तू, गनी गुसाई एक;
अजब अनूपम आप है, 'दादू' नाम अनेक।

[ दादूदयाल

श्रलह कही, भावे राम कही; डाल तजी सब मूल गही।

श्रवह राम कहि करम दही; भूठे मारग कहा बही ?

#### ''राम वही, रहमान वही !"

- १. बाबा, त्-ही-त् है; दूसरा श्रौर कौन है ?

  सदा-सर्वत्र एक त् ही है; हाँ, नाम तेरे श्रसंख्य हैं।

  त् ही श्रलख, श्रौर त् ही इलाही; त् ही राम श्रौर त् ही रहीम।

  मेरे मालिक, त् ही मोहन है, श्रौर त् ही कृष्ण केशव!

  श्रौर प्यारे, तुभीको करीम भी कहते हैं।
  स्वामी भी त्, श्रौर सरजनहार भी त्;

  प्रभो, त् ही पावन है, त् ही पाक परवरिदगार है।

  त् ही सनातन पुरुष है, श्रौर त् ही कर्त्तार है।

  हिर, जहाँ भी देखता हूँ, त्-ही-त् नज़र श्राता है।

  राम, श्रग्ण-परमाग्ण में त् हो रमा हुश्रा है।

  श्रह्माह, फिर भी त् एक है, श्रदितीय है!

  जगत का त् ही एक धनी है—

  खलक का त् ही एक स्वामी है।

  त् श्रद्भुत है, श्रनुपम है; है एक, पर नाम तेरे श्रनेक हैं—

  'दाद' की समभ में तो कुछ ऐसा ही श्राया है।
- २. श्ररे बाबा, कुछ भी कहो—
  श्रिल्लाह कहो, चाहे उसे राम कहो,
  तुम तो बस एक मूल को पकड़लो—हन डालों को छोड़ दो।
  श्रिल्लाह या राम के प्रेम की श्राग से जला दो
  श्रिपने इन वासना-जनित कमों को।
  क्यों व्यर्थ श्रुसत् के मार्ग से चिपटे हुए हो ?

३ कोई राम, कोई श्रल्लाह सुनावे, पै श्रक्लाह-राम का भेद न पावे।

[ दादूदयाल

कृष्ण करीम, रहीम राम हरि, जबर्लाग एक न पेखा, बेद कतेब क़ुरान पुराननि, तबलगि भ्रम ही देखा।

[ रैदास

પ્

'दास मलुक' कहा भरमी तुम— राम रहीम कहावत एकै ।

[ मलूकदास

Ę

श्रवाख श्रह्वाह, ब्रह्म खाविक खुदा है एक, मेरे तो श्रभेद-भाव माया-मति खोई है; राम मेरे प्रान, रहिमान मेरे दीन-ईमान, भूव गयो भैया, सब लोक-वाज थोई है। कहत 'मल्क', में तो दुविधा न जानीं दूजो; जोई मेरे मन में है, नैनन में सोई है। हरि इजरत मोहि माधव मुकुन्द की सीं, खाँबि केसीराय, मेरो व्सरो न कोई है।

. म**लू**कदास

- कोई तो राम की बात सुनाने लग जाता है,
   ऋौर कोई ऋह्माह की—
   पर किसी वक्ता को न ऋह्माह का भेद मिला, न राम का !
- ४. जबतक तूने कृष्ण श्रौर करीम को, राम श्रौर रहीम को श्रमेद की दृष्टि से नहीं देखा— तबतक वेद में, क़ुरान में श्रौर पुराण में तुमे भ्रम-ही-भ्रम नज़र श्रायेगा।
- ५. मियाँ, पड़े किस भ्रम में हो ! क्या राम श्रीर रहीम में कोई मेद है ! ये तो एक ही प्रीतम प्रभु के दो नाम हैं ।

\*

६. ममे तो भाई, ऋमेद की पारसमिश हाथ लग गयी है। मायाकृत वह मेद-बुद्धि स्राज दूर हो गयी। मेरे लिए तो जो श्रलख-निरंजन है, वही श्रक्ताह है, जो ब्रह्म है वही खालिक है, श्रीर वही खदा है। प्राण मेरे राम में बसते हैं-श्रीर, दीन श्रीर ईमान मेरा रहमान से लगा है। मैं तो स्रब सारा भेद-भाव भूल गया हूँ। लोक-लाज की मुक्ते तनिक भी पर्वा नहीं-जिसे जो कहना हो कहे. मैं कोई दुविधा नहीं जानता— दुई नज़र श्राये तव न ! मेरी श्राँखों में तो वही साजन भूल रहा है, जो मेरे दिल में समाय! हुन्ना है । हरि की, हज़रत की, माधन की ऋौर मुकंद की क़सम खाकर यह 'मलूका' कहता है-एक केशव को छोड़कर जगत में मुक्ते किसी दूसरे का श्रव श्रासरा-भरोसा नहीं।

ঙ

राम, रहीमा, करीम, केसव, श्रवह राम सति सोई; वेद कुरान बिसम्भर एके, श्रीर न तूजा कोई।

किवीर

5

दुइ जगदीस कहाँ से श्राया ? कहु कवने भरमाया ? श्रह्मह राम करीमा केसी हरि हजरत नाम धराया।

**किबीर** 

शम खुदाय शक्ति शिव एकै
 कहँ भीं काहि निवेश ?

**किबीर** 

१०

राम कहो, रहमान कहो, कान्ह कहो, महादेव रे ! पारसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा, सकत ब्रह्म स्वयमेव रे ।

श्रानंदघन

- ७. जो राम है, वही रहीम है; जो क़रीम है, वही केराव है; जो श्रल्लाह है, वही राम है—श्रौर वही सनातन सत्य है। वेद श्रौर क़ुरान सब एक ही विश्वंभर की महिमा गाते हैं। दूसरा कोई नज़र श्राता ही नहीं।
- पे दो-दो जगदीश कहाँ से त्रागये ? जगत का ईश तो, भाई, एक हो है । यह तुम्हें किसने वहम में डाल रखा है ? जो श्रल्लाह है वही राम है, जों करीम है वही केशव है; हिर कहो, चाहे हज़रत कहो— खालिक तो खलक का एक ही है ।
- ह. जो राम है वही खुदा है;
  वही शिक्त है, श्रीर वही शिव—
  फिर यह भेदभाव का निर्माण तुमने किया कैसे १
- १०. उसे कोई राम कहे, या रहमान कहे, कृष्ण कहे, या महादेव कहे, या उसे कोई पारसनाथ या ब्रह्मा कहे हैं तो ये सब एक परब्रह्म के ही नाम !

#### : ३:

#### "सीस देइ लै जाय"

|     |    |     |    |       | *    |      |       |      |       |   |
|-----|----|-----|----|-------|------|------|-------|------|-------|---|
| यह  | तो | घर  | है | प्रेम | का,  | खाला | क     | ा घर | नाहि  | ; |
| सीस | उर | तार | भ  | ř     | धरी, | तब   | रै है | घर   | माहिं | ı |

किबीर

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय; राजा-परजा जेहि रुचै, सीस देइ लैं जाय।

कबीर

३ दीन दुनी सदकै करीं, दुक देखण दे दीदार; तन मन भी छिन-छिन करीं, भिस्त दोजख भी बार ।

[ दादूदयाल

V

जो कुछ तुम हम को दिया, सो सब तुमहीं लेहु; बिन तुम मन मानै नहीं, दरस श्रापणा देहु।

[ दादूदयाल

¥

'दादू' इसक श्रलाह का जो कबहूँ प्रगटे श्राय; तन मन दिस श्ररनाह का, सब परदा जल जाय।

[ दादूदयाल

Ę

धासिक मासुक ह्वै गया, इसक कहावै सोह; 'दादू' उसमासूक का, श्रह्महि धासिक होइ।

#### "सीस देइ लै जाय"

- १. यह कोई खाला का घर तो है नहीं; यह तो, बाबा, प्रेम का घर है। वहीं सूरमा इसमें पैठने का साहस करें, जिसने ऋपना सर उतारके ज़मीन पर रख दिया हो।
- २. प्रेम न तो किसी बाग़ में पैदा होता है, न किसी हाट-बाज़ार में बिकता है। राजा श्रौर प्रजा यहाँ सब बराबर हैं— जिसे भावे, श्रपना सर देकर इस रतन को बिसाह ले जाये।
- ३. दीन श्रीर दुनिया दोनों को ही निछावर करता हूँ, ज़रा-सा बस, श्रयना दीदार-रस पी लेने दे। इस तन को श्रीर मन को भी निसार करता हूँ; श्रीर ले, स्वर्ग का लोभ, श्रीर नरक का भय भी छोड़ देता हूँ।
- ४. प्यारे, जो कुछ तुमने दिया, वह सब तुम्हीं लेलो। हमें तो बस तुम्हारा एक दीदार चाहिए। क्या करें, बिना तुम्हें देखे यह निगोड़ा मन मानता ही नहीं।
- ५. श्रल्लाह का प्यारा प्रेम श्रगर कभी प्रकट हो पड़े, तो उसी च्रा तन का, मन का, दिल का श्रीर सुरत\* का सारा पर्दा जलकर ख़ाक हो जाये।
- ६. इरक तो तब कहो— जब कि आशिक खुद माश्क का चोला पहन ले ! और ऐसे मस्त माश्क का आशिक अल्लाह ही हो सकता है।

<sup>#</sup> जीवात्मा

૭

भोरे-भोरे सन करें, वंडे करि कुरबाया; मीठा कींबा ना लगें, 'दादू' तोहू साया ।

[ दादूदयाल

=

रात न भ्राष्ट्रै नींदड़ी, थर-थर काँपै जीव; ना जानूँ क्या करैंगा, जालिम मेरा पीव ।

[ मलूकदास

। <u>६</u> सब बाजे हिरदे बजें, प्रेम पखावज तार; मन्दिर **ह**ँइत को फिरैं, मिल्यो बजावनहार ।

[ मलूकदास

8 0

सब रग ताँत रवाब तन, बिरह बजावै नित्त; श्रीर न कोई सुनि सकै, कै साई कै चित्त।

कबीर

११

'धरनी' पालक परें नहीं, पिय की ऋलक सुहाय, पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय।

**धरनीदास** 

8 3

नैनों की करि कोठरी, पुतली-पलंग बिछाय; पलकों की चिक डारिके, पिच को लिया रिकाय।

[ कबीर

- ७- वह प्रीतम प्यारा तो तुमे तब मिले, जब तू उसके ऋागे ऋपने तन की बोटी-बोटी कुर्बान कर बाँट दे— फिर भी वह मीठा-मीठा महबब तुमे कडुवा न लगे।
- सारी रात नींद नहीं पड़ती—
   ऋौर, यह जी थर-थर काँपता रहता है।
   न जाने, मेरा ज़ालिम प्रीतम क्या करने वाला है!
- ह. सारे मोइन-बाजे मेरे ऋन्तर में बज रहे हैं, कभी मैं प्रेम का पखावज सुनता हूँ, श्लौर कभी बीन; बजानेवाला तो दिल के ऋन्दर ही मिल गया; बाहर के मन्दिरों में उसे कौन दूँढ़ता फिरे!
- १०. यह शारीर तो है मेरा रवाब,
  श्रीर यह सारी रगें हैं उसकी तांत।
  मुक्त विरही के इस रवाब को श्रीर कोई नहीं सुन सकता,
  इसे या तो मेरा स्वामी सुनता है या फिर यह दिल।
- ११. क्या करूँ, ये लोभी पलक गिरते ही नहीं, प्रीतम की भलक इन्हें कितनी मीठी लगती है, उस परम-रस को ऋघा-ऋघाकर बारबार पीते हैं, तो भी इन लोभियों की प्यास नहीं बुभती!
- १२. हाँ, त्रपने प्रीतम को मैंने इस तरह रिभ्राया है— त्र्याँलों की कोठरी सजाई; उसमें रँगीली पुतिलयों का पलंग बिछाया; त्र्यौर खिड़िकयों पर पलकों की चिकें डाल दीं। इस तरह मैंने त्रपने प्रीतम को रिभ्राया।

बिरह सतावें मोहिं को, जिव तबपै मेरा: तुम देखन की चाव है प्रभु, मिली सबेरा । नैना तरसें दरस कों. पल पलक न लागै: दरदवंत दीदार का. निसि-बासर जागै। **कि** कि बीर १४ हों हिरनी, पिय पारधी, मारे सबद के बान; जाहि लगी सो जानही. श्रीर दरद नहिं जान । **किबीर** १५ घूँ घट का पट खोल रे, तोकों पीव मिलेंगे । **क**बीर १६ में तो वा दिन फाग मचैहीं. जा दिन पिय मोरे द्वारे ऐहीं। रंग वही, रॅंगरेजवा श्रोही, सुरँग चुनरिया रँगैहीं । जोगिन होइके बन-बन हुँ दीं, वा ही नगरी में रहिहीं। **किबीर** 

- १३. यह निर्दय विरह मुफे कैसा सता रहा है! देख जाये कोई यह मेरी तालाबेली । स्वामी, जल्दी ही त्राकर दीदार-रस पिलात्रो । कितनी तीन है तुम्हें देखने की लालसा! त्राँखें कब से तुम्हें छूने त्रीर पीने को तरस रही हैं! एक पल भी तो ये पलक नहीं गिरते। प्यारे, तेरे दीदार का दर्दी न रात सोता है, न दिन!
- १४. मैं हिरनी हूँ, श्रौर प्रीतम मेरा बहेलिया; निर्द्यी मुक्ते शब्द के दाण खींच-खींचकर मार रहा है। शब्द का बेधा हुन्रा ही इस दर्द को जानता है, श्रमबेधा इस पीर को क्या जाने ?
- १५. बावली, जरा तू ऋपने घूँघट का पर्वा तो हटा— तुमे तेरा प्रीतम मिलेगा, ऋौर फिर मिलेगा।
- १६. भैं तो सजिन, अब उसी दिन फाग खेलूंगी,
  जिस दिन मेरा प्रीतम मेरे द्वार पर आयेगा।
  वही मेरा रंग होगा, और वही मेरा रंगरेज़—
  उसी के हाथ इस चूनरी को सुरँग रंग में रंगवाऊँगी।
  अभी तो जोगिन बनकर मैं उसे बन-बन दूँद्ती फिरती हूँ,
  कब भेंट हो और कब उसकी नेह-नगरी में जा बसूँ!

१७

प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी, जाकी ग्रॅंग-ग्रॅंग बास समानी। प्रभुजी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती, जाकी जोति बरें दिन-राती। प्रभुजी, तुम मोती हम घागा, जैसे सोनहिं मिलत सुहागा। प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें 'रैंदासा'।

रैदास

5۲

एक बूँद जल कारने चातक दुख पावै, प्रान गये सागर मिलै, पुनि काम न श्रावै। प्रान जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो, बूडि मुए नौका मिलै, कहु काहि चढ़ावो।

सदना

38

'कबीर' भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे श्राय, सिर सींपें सो पीवसी, नातर पिया न जाय।

**किबीर** 

२०

शितम को पतिया लिख्ँ, जो कहुँ होय विदेस; तन में, मन में, नैन में, ताको कहा सँदेस ?

**क**वीर

- १७. प्रभो, तुम तो हो चन्दन, श्रौर हम हैं पानी—
  तुम्हारी सुगंध हमारे श्रंग-श्रंग में समाई हुई है।
  प्रभो, तुम तो श्यामधन हो श्रौर सघन वन,
  श्रौर हम हैं तुम्हारे प्रेमोन्मत्त मयूर—
  श्रौर तुम चन्द्र हो, श्रौर हम तुम्हारे चकोर हैं।
  प्रभो, तुम तो हो दीपक, श्रौर हम हैं तुम्हारी बाती—
  तुम्हारी ज्योति दिन-रात हमारे श्रन्तर में जला करती है।
  प्रभो, तुम मोती हो, श्रौर हम हैं धागे।
  तुम कंचन हो श्रौर हम सुहागा—
  तुम्हारा-हमारा मिलन ऐसा एकाकार हो गया है प्रभो!
  नाथ, तुम हमारे स्वामी हो, श्रौर हम तुम्हारे सेवक—
  तुम्हारा यह 'रैदास' तो तुम्हें इसी मांति भजता है।
- १८. पपीहा यह एक ही बूँद के लिए तो तहप रहा है; प्राण छूट जाने पर समुद्र भी मिला तो किस काम का १ थिकत श्रीर श्रिस्थिर प्राणों को फिर कैसे शान्ति दोगे १ डूब मरने पर नाव मेजोगे, नाथ ! तो उस पर चढ़ाश्रोगे किसे १
- १६. प्रेम मिंदरा की मिंटी पर, लो, ये कितने लोग त्रा बैठे हैं! त्रारे, पीयेगा तो इस हाला को वही पीवनहार— जो त्रापना सर काटकर साक्षी को सौंप देगा।
- २०. श्रपने प्यारे को पाती तब लिखूँ, जब कि वह कहीं परदेस में बैठा हो। उसे भला क्या सँदेसा भेजूँ, जो तन में, मन में श्रोर नयनों में समाया हुश्रा है १

इस तन का दिवला करीं, बाती मेर्ली जीव; लोहू सींची तेल ज्यों, कब मुख देखीं पीव!

**कि** कि बीर

२२

काया रॅंगन जेथिये प्यारे, पाइये नाऊँ मजीठ; रॅंगनवाला जे रॅंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ ।

ि नानक

२३ हेरी, मैं तो प्रेम-दिवाणी— मेरा दरद न जाणे कोय । सूजी ऊपर सेज हमारी किस बिध सोना होय ? गगन-मण्डल पै सेज पिया की किस बिध मिलना होय ?

िमीराँ

२४

तुमसों राता, तुमसों माता;
तुमसों लागा रंग रे खालिक
तुमसों खेला, तुमसों मेला,
तुमसों प्रेम-सनेह रे खालिक!
तुमसों लेखा, तुमसों देखा,
तुम ही सों रत होइ के खालिक।
खालिक मेरा, श्रासिक तेरा,
'दादू' श्रमत न जाइ रे खालिक।

- २१. प्रीतम का वह प्यारा-प्यारा मुखड़ा कब देखने को मिलेगा ? उसे देखने-निरखने के लिए इस तन का तो बनाया जाये दीपक, श्रीर उसमें जीवात्मा की जलायी जाये बत्ती— श्रीर तेल डाला जाय हृदय के रक्त का— फिर देखें उस दिये के उजेले में उस प्यारे-सलोने मुखड़े को ।
- २२. प्यारे, यह काया तो तब रंगी जायेगी, जब इसे तेरा नामरूपी लाल रंग मिले। तू जिस रंग में इस काया को रॅंगेगा, वैसा रंग जगत में कहीं नजर आने का नहीं।
- २३. मैं तो प्रेम की दीवानी हूं री !

  मेरे श्रांतर का दर्द कोई नहीं जानता ।
  हमारी सेज, देख, सूली के ऊपर बिछी है,
  उस सेज पर सोऊँ तो कैसे !

  श्रीर मेरे प्रीतम की सेज है श्रधर श्राकाश-मंडल पर—
  कैसे वहाँ साजन से मेरा मिलन हो !
- २४. मेरे सरजनहार, दुम्हीं में श्रमुरक्त हूं श्रीर तुम्हींमें उन्मत्त;
  श्रीर रंग भी तुम्हारा लगा हुआ है।
  तुम्हारे ही साथ खेलता हूँ, तुम्हींसे मिलता हूं,
  श्रीर तुम्हीं से मेरा प्रेम श्रीर स्लेह है।
  लेना भी तुम्हींसे, श्रीर देना भी तुम्हींसे,
  मेरे सरजनहार, तुम्हींसे मेरा श्रमुराग है।
  मेरे खालिक, मेरे मालिक!
  मैं तो एक तुम्हीं पर श्राशिक हूँ,
  हरक लगाने भैं श्रीर कहाँ जाऊं ?

રપૂ

बिरह-जलंती देखिके, साई श्राये धाय: प्रेम-बूँद से छिरिकके, जलती लई बुक्ताय।

**कि**जीर

२६

जब लगि नैन न देखिये परगट मिले न श्राय, एक सेज संगृह रहे, यह दुख सद्धा न जाय।

[ दादूदयाल

२७ तेरा में दीदार-दिवाना; वड़ी-वड़ी तुमें देखा चाहूँ,

सुन साहिब रहिमाना। हमा श्रलमस्त खबर नहिं तन की,

पीया प्रेम पियाला ।

ठाइ होऊँ तो गिर-गिर पड़ता: तेरे रँग मतवाला ।

तौजी और निमाज न जानूँ,

ना जानूँ धरि रोजा।

बाँग-जिकिर तब ही से बिसरी,

जबसे यह दिस खोजा। कहै मलुक, प्रेममद पीया,

दिल ही सों दिल लाया।

मका — हज्ज हिये में देखा,

पूरा मुरसिद पाया ।

मलुकदास

२५. विरह में जलती देख स्वामी दौड़ आये; श्रीर प्रेम के छींटे देकर तुरंत उसके तन की आग बुफादी।

२६. यह दुख श्रव तो सहा नहीं जाता—
एक ही सेज पर एकसंग हम दोनों रहते हैं,
पर साथ रहना, न रहना बरावर है—
जबतक उसे इन श्राँखों से नहीं देखा,
श्रीर जबतक उससे प्रगट मिलन नहीं हुश्रा।

२७. मेरे मालिक, मैं तो तेरे दीदार का दीवाना हूँ; हर घड़ी, हर पल तुमें ही देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम-प्याला पीकर मैं अलमस्त हो गया हूँ, मुमें तो अब इस तन की भी सुध नहीं रही। खड़ा होता हूँ, तो गिर-गिर पड़ता हूँ; तेरे प्रेमरस ने कैसा मतवाला कर दिया है मुमें ! न मैं तौजी जानता हूँ, न नमाज, श्रीर रोज़ा रखना भी नहीं जानता। श्रीर अजान देना तो उसी दिन से भूल गया हूँ, जबसे इस दिल के अन्दर तुमें खोजा है। प्रेम की मदिरा ढालकर दिल को दिल का श्राशिक बना लिया है। मक्का और इज अब अन्तर्पट में ही दीखता हूँ। कारया, मुमें पूर्ण सद्गुद मिल गया है।

२⊏

श्रातम-नारि सुहागिनी, सुन्दरि श्रापु सँबारि; पिय मिलिबे को उठि चली, चौमुख दियना बारि ।

[ यारी

35

विरहिन पिउ के कारने, ढ़ूँ दन बनखँड जाय; निसि बीती पिउ ना मिल्या, रही दरद लपटाय।

[ दरिया

३०

'कूलन' बिरवा प्रेम को, जामेउ जेहि घट माहिं, पांच पचीसी थकित भे तेहि तस्वर की छाहिं।

[ दूलनदास

३१

ऐसे बर को क्या करूँ, जो जन्मे श्री मरि जाय; बर बरिये इक साँवरो, मेरो चुबलो श्रमर हो जाय।

मीराँ

३२

में बिरहिन बैठी जागूँ, जगत सब सोवै री श्राली!

िमीराँ

**3** 3

श्रीर सस्त्री मद पी-पी माती, मैं बिन पियाँ-ही माती। प्रेम-भठी को मैं मद पीयो, छकी फिरूँ दिन-राती।

िमीराँ

- २८. सदा सुद्दागिन जीवात्मा ने सहज सिंगार किया,
  त्रौर प्रेम का दिया जलाकर चहुँ त्रोर प्रकाश विखेरा,
  त्रौर फिर त्र्रपने प्रीतम से मिलने को त्र्राघीर हो चल पड़ी।
- २६. प्रीतम की खोज में वह न जाने किस-किस बनखंड में गयी ! सारी रात उसे खोजा— जब न मिला, तब दर्द से लिपटके पड़ रही।
- ३०. जिस घट के श्रंदर प्रेम का वृद्ध उगा, समभ लो, उस सुन्दर विटप की छाँह में इन्द्रियों श्रोर तत्त्वों की सारी उछल-कूद बंद हो गयी, उस घटवासी को 'स्थितप्रज्ञता' की प्रसादी मिल गयी।
- ३१. ऐसे वर के साथ क्यों विवाह करूँ, जिसका जन्म होता हो, ऋौर फिर मरण १ साँवले गोपाल को क्यों न वरूँ, जिस वर के साथ मेरा सहाग श्रमर हो जाये १
- इ. सजिन, मैं विरिहनी ही यहाँ श्रुकेली बैठी जाग रही हूँ,
   दुनिया तो सारी सुख-निंदियों सो रही है।
- ३३. श्रीर सिखयाँ तो सब मद्य पी-पीकर मतवाली हो रही हैं, पर मैं बिना पिये ही नशे में चूर हूँ। मैंने प्रेम की प्याली चढ़ा ली है— यह नशा न दिन में उतरता है, न रात में।

सुरत-निरत को दिवलो जोयो, मनसा पूरन बाती । श्रगम घाणि को तेल सिंचायो, बाल रही दिन-राती ।

ि मीराँ

३५

जोगी मत जा, मत जा, पाँव परूँ मैं तेरे । प्रेम-भिन्त को पेंडो ही न्यारो, हमकूँ गैल बता जा; अगर चन्दन की चिता रचाऊँ, श्रपने हाथ जला जा। जल-बल भई भस्म की ढेरी, श्रपने श्रंग लगा जा; मीरौँ कहै, प्रभु गिरभरनागर, जोति में जोति मिळा जा।

िमीराँ

३६

होय श्रस मोहिं ले जाय, कि ताहि जे श्रावे हो । तेकरि होइबीं दासिया, जे रहिया बतावे हो ।

**घरनीदा**स

३७

थे जानराय, में बाला भोली; थे निर्मल, में मैली । थे बतरावी, में बोल न जागाँ; भेद न सकूँ सहेली ।

[ दरिया

- ३४. भैं तो दिन-रात ऐसा दिया जलाती हूँ— दिया तो मेरा सुरत-निरत का है, श्रीर उसमें बत्ती है पूर्ण मनोवृत्ति की, श्रीर तेल उसमें भैंने श्रगम घानी का डाल रखा है; ऐसा दिया मैं दिन-रात जलाती हूँ।
- ३५. जोगी, जाता तू कहाँ है १ श्ररे, मत जा।

  मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ, मत जा।

  प्रेम-भिक्त का निराला पंथ तू मुफ्ते बता जा।

  देख, मैं चन्दन की चिता बनाती हूँ,

  मुफ्ते इस चिता पर तू श्रपने हाथ से जला दे।

  जलकर जब मैं भस्म हो जाऊँ,

  तो उसे तू श्रपने शरीर में लगा लेना—

  श्रीर श्रपनी ज्योति में मेरी मुरत की ज्योति मिला देना
  जोगी, तेरे पैर पड़ती हूँ, श्रभी तू मत जा।
- ३६. या तो कोई मुफे वहाँ ले चले, या उस प्रीतम को ही मेरे पास ले त्राये। जो मुफे उस नगरी की डगर बतायेगा, उसकी मैं बिनमोल दासी बन जाऊँगी।
- ३७. तुम परम सुजान हो,
  श्रीर मैं ठहरी भोली-भाली बाला;
  तुम हो निर्मल, श्रीर मैं हूँ मैली।
  तुम ऊँची-ऊँची बातें करते हो,
  श्रीर मेरे मुँह से बोल भी नहीं निकलते।
  इस प्रीति की घुंडी मैं कैसे खोलूँ।

३⊏

पिय सों लागी श्राँखियाँ; मन परिगा जिकिर-जँजीर । नैना बरजे ना रहैं; श्रब ठिले जात वोहि तीर ।

[ दूलनदास

38

'खुल्ला' श्रासिक हो यों रब्बदा, मलामत होई लाख; लोग काफिर-काफिर श्राखदे, तू श्राहो-श्राहो श्राख।

[ बुल्ला

80

प्रेम-बान जोगी मारल हो,
कलके हिया रे मोर ।
जोगिया के लाल-लाल श्रॅंखियाँ हो
जस कमल के फूल ।
हमरी सुरख चुनरिया हो,
दुनों भये इक तुल ।

पलद्वदास

४१

रोम-रोम रस पीजिये, ऐती रसना होय; 'दादू' प्याला प्रेम का, यों बिन तृपति न होय। [ दादूदयाल

४२

प्रेम-पहार कठिन बिधि गड़ा; सो पै चढ़े जो सिर सों चढ़ा।

मुहम्मद जायसी

- ३८. ये ऋाँखें ऋब प्रीतम से जा लगी हैं, ऋौर यह चंचल मन सुमिरन की साँकल में जकड़ गया है। बरजने पर भी ये बरजोर ऋाँखें नहीं मानतीं, उसी ऋोर बरबस खिंची जा रही हैं।
- ३६. प्रभु का त्र्राशिक त् इस तरह हो— लाखों वचन तुमे निंदा के सुनने पड़ें, लोग तुमे काफिर भी कहें, पर तेरा यह जवाब हो : 'हाँ, मैं काफिर ही सही, पर हूँ उसका त्र्राशिक।'
- ४०. सतगुरुने प्रेम का ऐसा वाण खींचकर मारा,

  कि श्रव भी हिये में कसक रहा है।

  उस जोगी की श्रनुराग-रस से भरी लाल-लाल श्राँखें थीं—
  ऐसी, जैसे कमल के सुन्दर फूल;

  श्रीर हमारी चूनरी भी वैसी ही गहरी लाल;

  उसकी श्राँखें, श्रीर हमारी चृनरी,
  दोनों एक ही रंग में रंगी हुई हैं!
- ४१. यों तृप्ति होने की नहीं— इस प्रेम-रस का पान करने के लिए तो रोम-रोम में रसना चाहिए। हाँ, तभी शायद यह प्रेम की प्यास बुके।
- ४२. प्रेम-पर्वत की चढ़ाई विधना ने कैसी कठिन बनाई है; इसपर सिर के बल ही कोई चढ़ सकता है।

प्रीति श्रकेलि बेलि चढ़ि छावा; दूसरि बेलि न सँचरै पावा।

मुहम्मद जायसी

88

'मुहमद' चिनग प्रेम कै, सुनि महि गगन डिराय; धनि बिरही श्री धनि हिया,जहँ श्रसि श्रगिनि समाय।

मुहम्मद जायसी

४५

गिरधरलाल तो भाव का भूका; राग कला नहिं जानत 'तुका।

[ तुकाराम

४३. प्रीति की लता तो ऋकेली ही चढ़ती है, किसी दूसरी बेलि को ऋपने पास नहीं फैलने देती।

४४. प्रेम की एक ही चिनगारी हृदय में पड़ जाये, तो उस आग से पृथिवी विचलित हो सकती है, और आकाश ! धन्य है वह विरही, धन्य है वह हृदय, जहाँ ऐसी आग समाई हुई है!

४५. हमारा गिरधर गोपाल तो भाव का भूला है; न उसे राग से मतलब, न कला से।

## "मन्दिर-मसजिद एक"

| 8                                           |
|---------------------------------------------|
| हिन्दू लागे देहरे, मूसलमान मसीती;           |
| हम लागे एके भलख सों, सदा निरंतर प्रीति।     |
| र् दाद्दयाल                                 |
| _                                           |
| ना तहँ हिन्दू-देहरा, ना तहँ तुरक-मसीति;     |
| 'दादू' श्रापे-श्राप है, तहां न राह, न रीति। |
|                                             |
| ् दा <b>दू</b> दयाल                         |
| <b>₹</b>                                    |
| श्राप चिगावे देहरा, जिसका करहि जतन;         |
| परतःख परमेसुर किया, सो भाने जीवरतन।         |
| [ दादूदयाल                                  |
| 8                                           |
| मसीत सँवारी माणसा, तिसक्ँ करें सलाम;        |
| ऐन त्राप पैदा किया, सो ढाहै मूसलमान।        |
| _                                           |
| ् मलूकदास                                   |
| પ્                                          |
| महल मियाँ का दिल हि में, ऋौ मसजिद काया।     |
| मलूकदास                                     |
| <b>&amp;</b>                                |
| मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया कासी जानि;     |
| <del>-</del> •                              |
| दसर्वां द्वारा देहरा, तामें जोति पिछानि ।   |
| ि कबीर                                      |

## "मन्दिर-मसजिद एक"

- १. हिन्दू चिपटे हैं मन्दिर से, श्रीर मुसलमान श्रपनी मसजिद से; पर हमारी लगन तो उस एक श्रलख निरंजन से लगी है, हमारी प्रीति तो सदा उसी एक प्रीतम प्रभु से है।
- न वहाँ हिन्दू का मन्दिर है, न मुसलमान की मसजिद;
   वहाँ तो वम, नम त्रात्मा-ही-त्रात्मा है।
   वहाँ न कोई राह है, न कोई रीति।
- ३. मूर्ख, जिसे तूने बनाकर खड़ा किया, उस मिन्दर की तो तू बड़े जतन से रखवाली करता है; श्रीर जिस रतन-जैसे प्रत्यच्च प्राण्यिको स्वयं प्रभु ने रचा है, उसे मूर्ख, तू नष्ट कर रहा है!
- ४. मनुष्य की बनाई मसजिद को तो क्किन-क्किकर सलाम करता है—
   ग्रौर जिसे, खुद खुदा ने खड़ा किया है,
   उसको श्रय मुसलमान, तू ढा रहा है!
- मालिक का रंगमहल तेरे इस दिल के ही अन्दर है;
   श्रीर तेरी यह काया उसकी पाक मसजिद है।
- ६. तेरा मन है माधव की मथुरा, श्रौर तेरा दिल है कृष्ण की द्वारिका, श्रौर यह काया है बाबा विश्वनाथ की काशी। निरंजन ज्योति को पहचानना है, तो तू सहज ध्यान के दसवें द्वार को जाकर खटखटा।

मोको कहा हुँ हैं बंदे, मैं तो तेरे पास में; ना मैं देवल, ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में।

**क**बीर

 $\overline{\phantom{a}}$ 

तुरक मसीति देहरे हिन्दू, दुहूँठौँ राम खुदाई। जहाँ मसीति देहरा नाहीं, तहँ किसकी ठकुराई ?

कबीर

۶

जो रे, खुदा मसजिद में बसत है, श्रीर मुलक किस केरा ? तीरथ मूरत रामनिवासा, दुहुँ मे किनहुँ न हेरा । पूरब दिसा हिर का बासा, पिच्छम श्रल्लह-मुकामा । दिल ही खोजि दिलें-दिल भीतर, यहीं राम-रहमाना ।

कबीर

90

मसजिद ही में जो श्रक्ला खुदा, तो श्रीर स्थान क्या खाली पड़ा? चारों वक्र नमाजों के, तो श्रीर वक्र क्या चोरों के ? 'एका' जनार्दन का बंदा जमीन-श्रासमान भरा खुदा ।

एकनाथ

- फेरे बन्दे, मुक्ते तू यहाँ कहाँ खोज रहा है ?
   देख, मैं तो तेरे पास ही हूँ ।
   न मैं मन्दिर में मिलूँगा, न मसजिद में—
   श्रीर न मुक्ते तू काबे में पायेगा, न कैलाश में !
- मुसल्मान अपने खुदा का ठौर मसजिद में बताते हैं; श्रोर हिन्दुश्रों के राम का वास मन्दिर में सुनते हैं। पर वहाँ किसकी मालिकी है—खुदा की या राम की, जहाँ न मसजिद है, न मन्दिर ? क्या वह जगह प्रभु से खाली पड़ी हैं ?
- ह. तेरे खुदा का मकान मसजिद है, तो श्रौर सारा मुल्क किसका है ? तीथों में श्रौर मूर्तियों में किसने देखा कि वहाँ राम बसते हैं ? कहते हैं, पूरब दिशा में हिन्दुश्रों के हरि का वास है— श्रौर, पिन्छम तरफ श्रह्माह का मुकाम है; पर, ज़रा तू श्रपने दिल में तो खोज— श्रूरे, यहीं राम है, श्रौर यही रहमान ।
- १०. मसजिद के अन्दर ही अगर अल्लाह है, तो और जगह क्या खाली ही पड़ी है ? और अगर नमाज पढ़ने के चार ही वक्त हैं, तो और सब वक्त क्या चोरों के हैं ? जनार्दन का बन्दा मैं ऐसा नहीं मानता— मेरा खुदा तो क्या ज़मीन क्या आसमान, हर जगह मीजूद है।

हिंदू पूजै देहरा, मुसल्मान महजीद; पजटू' पूजै बोजता, जो खाय दीद-बर-दीद।

पलदूदास

१२

तुर्कं मसीत, देहरा हिंदू, श्राप-श्रापको धाय; श्रत्नख पुरुष घट भीतरे, ताका द्वार न पाय।

**कि** कबीर

१३

जिन दुनिया में रचो मसीद; भूठे रोजा, भूठी ईद. साँच एक श्रल्ला का नाम, तिस को नय-नय करो सलाम।

किबीर

28

यह मसीत, यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाइ; भीतर सेवा-बंदगी, वाहर काहे जाह !

[ ददूदयाल

१५

'बुल्ला' धर्मैसाला बिच धाबनी रहंदे,

ठाकुरद्वारे ठग्ग; मसजिदाँ बिच कोस्ती रहंदे श्राशिक रहन श्रवणा ।

[ बुल्लेशाह

- ११. हिन्दू पूजते हैं स्रपने मन्दिर को, स्रौर मुसलमान स्रपनी मसजिद को, पर मैं तो उस मानव-देवता को पूजता हूँ, जो नज़र के सामने खाता है, नज़र के सामने पीता है।
- १२. मुसलमान तो दौड़ता है अपनी मसजिद की तरफ, श्रौर हिन्दू अपने मिन्दर की श्रोर— किन्तु इस घट के अन्दर जो अलख पुरुष बैटा है! उसका दरवाजा, हाय! कोई नहीं खटखटाता!
- १३. मत बनास्रो ये ऊँची-ऊँची मसजिदें; हाँ, रोज़े भी भूठे, स्रौर तुम्हारी ईद भी भूठी; सच्चा तो एक उस स्रल्लाह का नाम है, उसी को तुम भुक-भुक कर सलाम करो।
- १४. सतगुरु ने हमें दिखा दिया कि; 'यह दिल ही मसजिद है, श्रीर दिल ही मिन्दिर है।' श्रिल्लाह के बन्दे, सेवा या बन्दगी तू दिल के श्रान्दर ही कर, दिल का उपसनागृह छोड़कर बाहर तू कहाँ भटक रहा है!
- १५. धर्मशाला में तो रहने लगे हैं डाकू,
   ग्रौर ठाकुरद्वारे में ठगों का गिरोह,
   ग्रौर मसिवद में बदमाशों की टोली।
   ग्रातः ग्रह्माह के श्राशिक ग्रलग ही रहते हैं।

## "बुंदहिं समुद समान"

8

बाजत श्रनहद बाँसुरी तिरबेनी के तीर; राग छतीसो होइ रहे, गरजत गगन गँभीर ।

[ यारी

ર

गावै सुरत-सुन्दरी बैठि सत-श्रस्थान; 'जन दूबन' मनमोहिनी नाम सुरंगी तान।

[ दूलनदास

₹

पिय का रूप श्रनृप लखि, कोटिभानु-उँजियार; 'दया' सकत दुख मिटि गया, प्रगट भया सुख-सार ।

[ दयाबाई

ď

बिन दामिनि उँजियार श्रति, बिन घन परत फुहार; मगन :भया मनुवाँ तहाँ, 'दया' निहार-निहार । दियाबाई

Y.

जगमग श्रन्दर में हिया, दिया न बाती तेल; परम प्रकासक पुरुष का कहा बताऊँ खेल।

[ तुलसी साहिब

## "बुंदहिं समुँद समान"

- १. उस त्राजब त्रिवेणी के तट पर त्राज मेरी त्रानहद-बाँसरी बज रही है, शून्य-मंडल में गम्भीर गर्जन हो रही है— त्रीर मैं वहाँ छतीसों राग-रागनियाँ सुन रहा हूँ।
- २. 'सत्' के रंग-महल में बैठी मेरी सुरत-सुन्दरी, देखो, कैसा मधुर गीत गा रही है! सत्-नाम के अनुराग-रंग में विभोर उसकी वह तान मन को आज कैसे मोह रही है!
- इ. स्वामी की त्रानुपम छुवि देखी, त्रीर दुख-दर्द सब दूर हो गया, त्रीर शाश्वत सुख प्रकाश में श्रा गया— कोटि-कोटि सूर्य के समान प्रीतम के रूप का वह प्रकाश है ही ऐसा।
- ४. उजेला हो-हो जाता है—पर बिजली का कहीं पता नहीं।
  भीनी-भीनी फुही पड़ रही हैं—पर मेह का कहीं नाम नहीं।
  यह ऋजब रस-वर्षा देख-देख कर
  मन-ही-मन मेरा मन मगन हो रहा है।
- ५. श्रंतर श्राखिर किस तरह जगमगा रहा है ? न कहीं दिया दिखाई देता है, न बत्ती, न तेल ! यह सब उस प्यारे खिलाड़ी का ही खेल है, जिसके नूर से ये सारी श्रात्माएँ जगमग हो रही हैं।

હ્

बुन्दिह समुँद समान, यह श्रचरज कासों कहीं ? जो हेरा सो हिरान, 'मुहमद' श्रापुहि श्रापु महँ।

৩

श्रव हम खूब वतन घर पाया, ऊँषा खेडा सदा मेरे भाया। बेगमपूर सहर का नाम, फिकर श्रॅंदेस नहीं तेहि ग्राम, नहिं तहुँ साँसत लानत मार।

=

तेजपुंज की सुन्दरी, तेजपुंज का कंत; तेजपुंज की सेज पर, 'दादृ' बन्या बसंत ।

**दाद्दयाल** 

3

पुहुप प्रेम बरषे सदा, हरिजन खेलें फाग; ऐसा कौतग देखिये. 'दादू' मोटे भाग।

**दादूदया**ल

80

रस ही में रस बरषिहै, धारा कोढि श्रनंत; तहुँ मन निहचल राखिये, ,दादृ' सदा बसंत ।

[ दादूदयाल

११

मस्तक मेरे पाँव घरि, मंदिर माहें आव; सहयाँ सोवो सेज पर, 'दातू' चंपै पाँव ।

[ दादूदयाल

- ६. यह त्रजब बात किससे कहूँ ! हाँ-हाँ, एक ही बूँद में तो सारा समन्दर समाया हुन्ना है ! पिंड के त्रांदर ही ब्रह्म त्रीर ब्रह्मांड का खेल देख जान्नो न । किंतु जो ढूँढ़ने गया, वह लापता हो गया— त्रान्तर-खोजी खुद उस खेल में खो गया !
- ७. श्रब मिला हमें श्रपना सुन्दर देश, श्रपना ख़ास घर ! खेड़ा मेरा ऊँचे पर हैं।
  मेरे मन को हर लिया है इस देश ने।
  इस शहर का नाम 'बेगमपुर' है।
  यहाँ न कोई फिक है, न श्रन्देशा।
  न कोई यहाँ यातना देता है, न धिकार,
  श्रौर न यम की मार पड़ती हैं।
- सुरत-सुँदरी भी गजब के तेज की, श्रीर प्रीतम भी श्रद्भुत श्रनुपम तेज का। परमतेज की सुन्दर सेज पर बारहमासी बसंत की यह कैसी श्रजब बहार है!
- हि उस देश में प्रमु के प्यारे सदा ही फाग खेलते हैं;
  श्रीर हमेशा वहाँ प्रेम के फूलों की वर्षा होती है।
  यह श्रद्भुत लीला कोई बङ्गागी ही देख पाता है।
- १०. रसभूमि पर ही रस की वर्षा होगी— श्रौर, कोटि-कोटि धाराश्रों से होगी। साधना तो तब है, जब वहाँ भी यह मन श्रचंचल रहे, बारहमासी बसंत का रस लूटते तभी बनेगा।
- ११. मेरे माथे पर पैर रखकर,
  श्रात्र्यो, न स्वामी, मेरे हृदय-मिन्दर में ।
  श्रात्र्यो, तुम मेरे श्रन्तर की सेज पर पौढ़ो,
  श्रीर मैं तुम्हारे प्यारे-प्यारे चरणों को चाँपूँ।

१२ ऐसा देश दिवाना रे लोगो ! जाय सो माता होय: बिन मदिरा मतवारे भूमें. जनम-मरन दुख खोय। कोटि चन्द-सूरज-उँजियारो. रवि-ससि पहँचत नाहीं: बिना सीप मोती अनमोलक. बह दामिनि दमकाहीं। बिन रितु फूले फूल रहत हैं, श्रमरत-रस फल पागे: पवन-गवन बिन पवन बहत है, बिन बाटर मारि लागे। श्रनहद-सबद्, भँवर गुजारें, संख-पखावज बाजें : ताब-घंट-म्रली घन घोरा. भेरि-दमामे गाजें। सिद्धि-गर्जना श्रति ही भारी. **घॅघरू-गति ऋनकारैं**: रंभा नृत्य करें बिन पगसूँ , बित पायल ठनकारें। गुरु शुकदेव करें जब किरपा ऐसो नगर दिखावैं: 'चरनदास' वा पग के परसे श्रावागवन नसावें ।

चरनदास

१२. ऐसा है वह दीवानों का देश. वहाँ जो जाता है, वही मतवाला हो जाता है। बिना मदिरा पिये ही वहाँ के निवासी त्रालमस्त भूमते हैं, जन्म श्रीर मरण दोनों से ही वे मुक्त हैं। करोड़ों दिव्य चन्द्र-सर्यों का प्रकाश है वहाँ— वहाँ तुम्हारे इस चन्द्र स्त्रीर इस सूर्य का प्रवेश नहीं। बिना ही सीप के वहाँ ऋनमोल मोती निपजते हैं। उस नभ में अनगिनती विजलियाँ कौंधती हैं। बिना ही ऋतु-त्रागम के वहाँ फूल फूले रहते हैं, श्रीर फलों में श्रमत-रस भरा रहता है। सदा पवन के मंद-मंद भाकोरे आते हैं। यद्यपि वहाँ पवन की गति नहीं। श्रीर बिना ही बादलों के मेह की भन्ही लगी रहती है। भौरे उस अगम देश को अनहद की गूँज से भर रहे हैं। कभी शंख बज उठता है, तो कभी पखावज, श्रीर कभी घंटों की घनघनाइट सन पड़ती है, तो कभी मरली की ताल-स्वर-लहरी; कभी दुंद्रभी गर्जती है, कभी नगाड़े; सिद्धियों का गर्जन भी कितना गंभीर है! श्रीर वह नृत्य श्रीर वह घुँघरुश्रों की भनकार। बिना पाँव की रंभा ऋप्सरा वहाँ नृत्य करती है. श्रौर बिना ही नूपुर के ठनकार उठती है! सतगर की कपा से ही इस मुक्ति-नगरी की भाँकी मिल सकती है। जिसने उन चरगों का स्पर्श पा लिया. उसका स्रावागमन का बंधन कर गया।

१३
मोहनमाली सहज समाना;
कोई जाएँ साथ सुजाना ।
काया-बादी माहें माली,
तहँवा रास बनाया;
सेवक सों स्वामी खेलन कीं
श्राप दया करि श्राया ।
बाहर-भीतर सर्व निरंतर
सब में रह्या समाई;
परगट गुप्त, गुप्त पुनि परगट,
श्रविगत लख्या न जाई ।
ता माली की श्रवध्य कहानी,
कहत कही नहिं श्रावें;
श्रगम श्रगोचर करें श्रनन्दा
'दादू' ये जसु गावै ।

[ दादूदयाल

थ्रेम-लहर की पालकी, श्रातम बैसै श्राद्द; 'दादू' खेलै पीव सों, यह सुख क**द्या न जाद्द** ∤िदादूदयाल

१५

सुन सुरत रॅंगीली हो, कि हरि-सा यार करी; बुटै बिघन-बिकार कि भीजल तुरत तरी। [ चरनदास

१६

नूर-सरीखा नूर हैं, तेज-सरीखा तेज; जोति-सरीखी जोति हैं, 'दादू' खेंकें सेज।

[ दादूदयाल

१३. कोई चतुर साधु ही इस भेद को जानता है—
कि वह माली, वह मेरा मोहनमाली
इस बाड़ी की हर पत्ती व हर फूल में समाया हुआ है।
यह काया ही तो उस मोहनमाली की बाड़ी है,
इसी के भीतर उसने अपना अद्भुत रास रचा है।
सेवक के संग खेल खेलना था न,
तभी तो वह दयालु स्वामी इस बाड़ी में पधारा है।

१४. प्रेमरस की लहराती पालकी पर मेरी सुरत-सुंदरी ऋाकर बैठ जाती है, ऋौर स्वामी के संग ऐसा रंग खेलती है, कि वह ऋगम सख कहा नहीं जाता।

१५. री रॅंगोली जीवात्मा !
 तुफे किसीसे यारी करनी ही है, तो हिर से यारी कर ।
 इस यारी से विषय-विकारों के विष्न छूट जायेंगे,
 श्रीर तृ तुरंत संसार-सागर से तर जायेगी ।

१६. कहो, िकससे पटतर दूँ ?
 वह नूर तो उसीके नूर-सा है,
 वह तेज तो उसीके तेज-सा है,
 ऋौर वह ज्योति उसीकी ज्योति-जैसी है।
 ऋहा ! रहस्य की सुख-सेज पर—
 साई श्रपने नूर का कैसा सुन्दर खेल खेल रहा है!

उडु-उडु रे बिहंगम, चढु श्रकास; जहँ नहिं चाँद-सूर, निसि-बासर, सदा श्रमरपुरी श्रगम-बास। देखें उरघ श्रगाध निरन्तर, हरष-सोक नहिं जम के त्रास; कह यारी, उहँ बिधक-फाँस नहिं, फल पायो जगमग परकास।

| यारी

१८

नैहरवा हमकाँ नहिं भावै। साई की नगरी परम श्रति सुन्दर, जहँ कोइ जाय न श्रावै। चाँद-सुरज जहँ पवन न पानी, को रे, साँदेस पहुँचावै, दरद यह साई को सुनावै।

कर्बार

38

देख ब्राई में तो साई की सेजरिया, साई की सेजरिया,सतगुरू की ढगरिया। सबदहिं ताला, सबदहिं कूँची, सबद की लगी है जँजरिया; सबद श्रोदना, सबद बिछीना, सबद की चटक चुनरिया।

[ दूलनदास

- १७. पत्ती, तू तो उड़ता चल, श्रीर उस श्राकाश मंडल पर चढ़ जा— जहाँ न चन्द्र है, न सूर्य, न रात है, न दिन— उस श्रगम श्रमरपुरी में जो गया, सदा के लिए वहीं रम गया। वहाँ सदा ऊँचे-ऊँचे ही वह देखता है; श्रीर उस ऊँचाई को कौन माप सकता हैं ? वहाँ न हर्ष है, न शोक—न मृत्यु का ही त्रास है; श्रीर श्रय विहंग, वहाँ न किसी बहेलिये का ही जाल है। वहाँ तुमें सदा दिव्य प्रकाश के श्रमृतफल चखने को मिलेंगे।
- १८. मुभे श्रव यह नैहर का रहना श्रच्छा नहीं लगता। मेरे स्वामी की नगरी कितनी सुन्दर है! जहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं। वहाँ न यह चन्द्र हैं, न सूर्य, न यह पवन हैं, न पानी। मेरे स्वामी के पास पहुँचा देन कोई मेरा संदेसा—पहुँचायेगा कोई! जाकर उसे सुनायेगा कोई मेरा यह श्रंतर का दर्द !
- १६. हाँ, मैं अपने साजन की सेज देख आई हूँ—
  सतगुरु की गहन गली मैंने आज देख ली है।
  प्रेम के उस रंगमहल में शब्द का ताला लगा है;
  और वह शब्द की ही कुंजी से खुलता है,
  और साँकल भी वहाँ शब्द की ही है।
  उस साजन-सेज पर शब्द का ही ख्रोढ़ौना है,
  और शब्द का ही बिछौना।
  और शब्द की ही चटकीली चूनरी पहनने को मिलती है।

पिया-मिलत की श्रास रहुँ कबलों खड़ी ? ऊँचे चिंद निर्दे जाय ममें लज्जा भरी। पाँव नहीं ठहराय, चहुँ गिर-गिर पड़ुँ; फिर-फिर चढ़हुँ सम्हारि तो पग श्रागे घड़ँ। निपट श्रनारी बारि तो मीनी गैल है; श्रटपट चाल तुम्हारि, मिलन कस होहहै ? श्रम्तरपट दे खोलि, सबद उर लाव री; दिल बिच दास कबीर, मिलें तोहि बावरी।

**किबीर** 

२१

श्रक्षे-बिरछ तरि ले बैठे हो जहुँवा धूप न छाहुँ हो ! चाँद न सुरज, दिवस नहिं तहुँवा, नहिं निसि, होत बिहान हो । श्रमृतफल मुख चाखन दैहो, सेज-सुगन्ध सुहाय हो; जुग-जुग श्रचल श्रमर पद दीजे, इतनी श्ररज हमार हो ।

[दरिया

२० प्रिय के मिलन की ख्राशा में, यहाँ कबतक खड़ी रहूँ !

श्रोह ! कितना ऊँचा है मेरे महबूब का महल !

वहाँ तक मैं कैसे चढ़ सकूँगी !

मैं तो मरी ख्रब लाज के मारे —

यहाँ तो मेरा पैर ही नहीं ठहरता, चढ़ती हूँ, श्रौर गिर-गिर पड़ती हूँ ।

संभल-संभलकर बार-बार, चढ़ती हूँ, तब कहीं पैर श्रागे थमता है ।

श्रौर मैं पूरी श्रनाड़िन भी तो हूँ,

श्रौर यह प्रीतम का पथ बड़ा करारा है !

फिर यह श्रटपटी चाल !

ऐसे भला कैसे प्रिय से मिलन हो सकेगा !

तू तो श्रब श्रपने श्रन्तर के परदे को खोल दे,

श्रौर वहाँ सतगुरु के शब्दों को पैठने दे ।

पगली, तेरा प्रीतम तो तुक्ते तेरे दिल के महल में ही मिल जायेगा।

२१. स्वामी, तुम मुक्ते वहाँ ले जाकर श्रद्ध्यवृद्ध के नीचे बैठाश्रोगे— तुम्हारी कृपा का कुछ पार !

उस वृद्ध के नीचे न धूप होगी, न छाया ।
न वहाँ चन्द्र होगा, न सूर्य, न दिन होगा, न रात ।
फिर प्रभात हो तो कहाँ से !
श्रीर तुम मुक्ते वहाँ 'श्रमृतफल' चखने को दोगे ।
वहाँ मुन्दर सुवासित सेज भी होगी !
स्वामी, ऐसा 'श्रमरपद' इस दास को देना,
जो युग-युग श्रचल बना रहे—
इतनी ही हमारी विनय है, नाथ !

महरम होय सो जाने साधी,
ऐसा देस हमारा।
वेद कतेब पार निर्ह पावत,
कथन-सुनन से न्यारा;
जाति-बरन कुल-किरिया नाहीं
सन्ध्या-नियम-श्रचारा।
बिन जल-बूँद परत तहूँ भारी,
निर्ह मीठा निर्ह खारा;
सुन्न-महल में नीवत बाजै,
किंगरी बीन सितारा।
जोति लजाय ब्रह्म जहुँ दरसे,
श्रागे श्रगम श्रपारा;
कह क्बीर, वहुँ रहनि हमारी,
वृक्षे गुरुमुख प्यारा।

**क**बीर

२३

भरि लागी महलवा, गगन घहराय। खन गरजै, खन बिजुरी चमकै, लहर उठै, सोभा बरनि न जाय। सुन्न-महल में श्रमृत बरसै, श्रेम-श्रनन्द में साधु नहाय। खुली किवरियाँ, मिटी श्रॅंधियरिया, धम सतगुरु जिन दिया है लखाय।

**घरमदास** 

२२. ऐसा है हमारा वह देश-जो ब्रान्तर का भेदी हो, वही उसे जान सकेगा। न वेद उसका पार पाता है, न कुरान; कहने श्रीर सनने से परे है वह श्रगम देश। न वहाँ जात-पाँत है, न वर्ण-मेट, न कल है, न कोई क्रिया, न संध्योपासन है, न कोई नियम, न स्त्राचार। बिना ही मेह के वहाँ भारी वर्षा होती है-वह जल न मीठा है, न खारा। शून्य महल में वहाँ सदा नौबत बजती रहती है-कभी किंगरी की ऋावाज ऋाती है। कभी वीगा की, श्रौर कभी सितार की। श्रीर वहाँ जब ब्रह्म-दर्शन होता है. तो यह भौतिक ज्योति चकाचौंध में पड़ जाती है। श्रागे वह देश श्रगम-श्रपार है। उसी देश के हम रहवासी हैं। कोई गुरुम्ख प्यारा संत ही उसे समभ सकता है। २३. मेरे गगन-महल में कैसी भड़ी लग रही है श्राज ! श्रीर कैसा गम्भीर गर्जन हो रहा है मेरे शन्य-मण्डल में। बीच-बीच बिजली भी चमक जाती है। रस-वर्षा की कैसी सन्दर लहर उठ रही है। यह ऋजब शोभा कहते नहीं बनती। मेरे गगन-महल से ऋमृत भर रहा है आज। इस प्रेमानंद-प्रवाह में कोई साध ही नहा सकता है। कपाट खुल गये हैं, अन्धकार सब हट गया है। सतगुरु को धन्य है, धन्य है, निन्होंने कि यह दिव्य दृश्य सहज में ही दिखा दिया !

२४ त्ना कर इतना सेदा है, तुस बासों द्जा केहदा है; श्रसीं देख्या बदा श्रॅंधेरा है, श्रपने श्राप नूं दूजा श्राखीदा।

[ बुल्लेशाह

२५

हेरत-हेरत हे सखी, रह्या कबीर हेराह; बूँद समानी समुद में, सो कत हेरी जाह हेरत-हेरत हे सखी, सो रह्या कबीर हेराह; समुद समाना बूँद में, सो कत हेस्या जाह।

**क**बीर

२६ नदियों पार सजन दा ठाना, कीजें कीज जरूरी जान; कुछ करले सलाह मलाहे नाल।

बुल्लेशाह

२७

पिया मेरा जागै मैं कैसे सोई री ! पाँच सखी मेरी सँग की सहेली, उन रंग-रंगी, पिय-रंग न मिली,

**क**बीर

२४. प्यारे, त् इतना भगड़ा मत कर,

तुमें छोड़ दूसरा हमारा कौन है ?

हम बड़े श्रंधेरे में पड़े हैं कि—

श्रपने को हम तुभसे न्यारा समभते हैं !

२५. सजिन, खोजते-खोजते मैं तो खुद ही खो गयी! समन्दर में बूँद समा गयी— उसे श्रव कैसे खोजा जाये! सजिन, खोजते-खोजते मैं खुद ही खो गयी! बूँद में समन्दर समा गया— उसे श्रव कैसे खोजा जाये!

२६ तेरे प्रीतम का ठौर इन निदयों से उस पार है, उसे सौगन्ध खाकर वचन दिया है न कि— 'त्रवश्य त्राऊंगा।' तो त्रब तू सतगुरू मल्लाह से मेल करते।

२७. हाय, मैं ऋभागिन क्यों सो गयी !

मेरा प्रीतम तो जाग रहा है,
श्रीर मैं ऋभागिन सो गयी !

मैं ऋपनी पाँचों ( इन्द्रियाँ ) सहेलियों के रंग में रँग गयी,
हाय, प्रीतम के ऋनुराग-रंग में ऋपनी ऋंतर-चूनरी न रँगी !

राम-बान श्रनियारे तीर, जाहि लागें सो जानै पीर। तन-मन खोजों चोट न पाऊँ, श्रीषिध-मूली कहाँ घिस लाऊँ। यकहि ।रूप दीसे सब नारी, ना जानों, को पियहि पियारी। कह कबीर, जा मस्तक भाग, ना जानुँ काहू देह सुहाग।

[ कबीर

२६
बहुत दिनन में मैं श्रीतम पाये,
भाग बढ़े घर-बैठे श्राये।
मंगलचार माहिं मन राखीं,
राम-रसायन रसना चाखीं।
मन्दिर माहिं भया उँजियारा,
बै सूती श्रपना पीच पियारा।
कहैं कबीर, मैं कहू न कीन्हा,
सखी, सुद्दाग राम मोहि दीन्हा।

िकबीर

र मेरे राम के प्रेम-वास कैसे पैने हैं—

इन वासों का घायल ही इनकी पीर जानता है।

तन में खोजती हूँ, मन में खोजती हूँ,

पर चोट का कहीं पता भी नहीं चलता !

श्रव बताश्रो,

दवा किस मम-स्थान पर घिसकर लगाऊँ ?

मुक्ते तो यहाँ सब नारियाँ एक ही रूप की दीखती हैं,

न जाने प्रीतम की प्यारी कौन हैं!

पता नहीं, यहाँ कौन भागवती है;

देखूँ, साजन का सुहाग किस सहेली को मिलता है!

२६. त्राज कितने दिनों बाद मैंने त्रपने प्रीतम को पाया । मेरे भाग्य का कुछ पार ! घर-बैठे ही मेरा स्वामी मेरे आँगन में आ गया । इस महामंगल में मेरा मन मगन हो रहा है; अपने राम की प्रेम-रसायन को अन्तर की रसना आज अतृप्त-भाव से चख रही है । मेरे हृदय-मन्दिर में आज अजब-सा उजेला हो गया है; और अपने प्रीतम को लेकर ( समाधि ) सेज पर मैं अलमस्त सो रही हूँ । पर इस भाग्योदय में मेरा अपना कोई प्रयक्त नहीं, सजिन, यह सब सुहाग तो सुके मेरे राम ने दिया है ।

#### : ६ :

#### ''ब्रह्म-बीज का सकल पसारा''

१
एके बूँद, एक मल-मूतर,
एक चाम, इक गृदा;
एक जोति तें सब उत्पन्ना
को बाह्मन, को गृदा?

[ कबीर

२ जबलगि ऊँच-नीच करि जाना, ते पसुवा भूले भ्रम नाना।

**किबीर** 

३ तुम कत बाह्मन, हम कत शूद ? हम कत लोहू, तुम कत दूध ?

ि कबीर

٧

जो त् करता बरन विचारा, जनमत तीन ढंढ श्रनुसारा। जनमत श्द्र, मुथे पुनि श्द्रा, कृतिम जनेउ घालि जग खंद्रा। जो तुम बाह्मन बह्मनी जाये, श्रवर राह ते काहे न श्राये? कारी पियरी दूहहु गाई, तिनकर दूध देह विजगाई।

[ कबीर

### "ब्रह्म-बीज का सकल पसारा"

- १. उत्पत्ति सबकी एक ही वीर्य-बिन्दु से हुई है, मल-मूत्र भी सबका एक-सा ही है; चमड़ा भी वही है, श्रौर रक्त-माँस श्रौर मजा भी वही, श्रोर किरणें भी ये सब ब्रह्म-ज्योति की ही हैं— तब बोलो, यहाँ कौन तो ब्राह्मण है श्रौर कौन शृद्ध ?
- २. श्रानेक भ्रामों से ग्रस्त वे नर नहीं, नर-पशु हैं। कौन १ जिन्हें इस ऊँच-नीच के भेद-भाव ने जकड़ रखा है।
- बतात्र्यो, तुम ब्राह्मण क्यों, श्रीर हम शूद्र क्यों ?
   हमारा रक्त लोहू है—यह सत्य है;
   पर तुम्हारा रक्त क्या दूध है, बाबा ?
- ४. तू जन्म से ही वर्णभेद का विचार करता है ?

  तो ये तीन ताप के दंड क्यों तेरे पीछे लग गये ।

  तेरा जन्म हुआ, तब तू शूद्र ही था न ?

  श्रीर स्मशान भी तुभे शूद्र ही कहेगा ।

  तो यह कृत्रिम जनेऊ डालकर—

  क्यों दुनिया में द्वन्द्व मचा रहा है ?

  श्रच्छा ! ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया है तूने !

  पर जिस रास्ते से यहाँ शूद्र श्राते हैं,

  उसी श्राम रास्ते से तो ब्राह्मण्देवता ! तू भी श्राया है ।

  यह क्यों ? तू श्रीर मार्ग से क्यों नहीं श्राया ?

  सुन, काली गाय का दूध दुह, श्रीर पीली का दुह—

  दोनों को मिलाकर फिर श्रलगा सकेगा तू ?

  बता सकेगा—कौन तो काली का है, श्रीर कीन पीली का ?

¥

नाना रूप बरन इक कीन्हा, चारि बरन उहि काहु न चीन्हा। नष्ट गये, करता नहिं चीन्हा, नष्ट गये, श्रवरहिं मन दीन्हा। नष्ट गये, जिन बेद बखाना, बेद पढ़े पैं भेद न जाना।

**कि** कि बीर

Ę

माटी के घट साज बनाया, नादे-बिन्दु समाना । घर बिनसे क्या नाम धरहिंगे, श्रहमक खोज शुलाना । एकै तुचा हाद मल-मूत्रा, एक रुधिर इक गृदा; एक बिंदु से सिस्टि कियो है, को बाह्मन, को शुदा?

िकबीर

O

वािल जनेऊ ब्राह्मन होना, मेहिरहिं का पहिराया ? गुद्र जनम की श्राह परोसैं; तुम पाँडे क्यों खाया ?

किबीर

५. ये अनेक रूप, और ये अनेक वर्ण एक ही सरजनहार की सब रचनाएं हैं। किन्त एक भी वर्ण और एक भी आकृति ने श्रपने करतार को न पहचाना। बलिहारी इस वर्ण-भेद के ऋहंकार को। हाँ, द्वेष की ग्राग से नष्ट हो जायेंगे वे— जो एक ही पिता की संतान को भेद की दृष्टि से देखते हैं: वे भी नष्ट हो जायेंगे— जो एक सत्य-स्वामी को छोड़ श्रानेक पाखंडों में उलके पड़े हैं: श्रीर उन्हें भी नष्ट हो जाना है-जो वेद तो पहते हैं, पर भेद-भाव के ऋन्धकुप में पड़े सड़ रहे हैं। ६. देखो तो भला इन मूर्खों को-नाद-बिन्दु के रहस्य को न समभ कर, मिट्टी के इन घड़ों के ये नाम श्रीर वर्ण स्थिर कर रहे हैं। किन्त नष्ट होने पर वे इनके क्या नाम रखेंगे १ बतायें वे, है कहीं श्रौर भेट, कोई श्रन्तर १ वही हुड़ी है, वही खाल है, वही मल ख्रीर वही मत्र है, सबका वही रक्त है, श्रौर वही मज्जा: सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक ही वीर्य-विन्दु से हुई है। फिर कौन तो यहाँ ब्राह्मण है, श्रौर कौन शुद्र १ जाति तो सबकी एक ही है--श्रीर वह है 'मनष्यजाति'। ७. ठीक, जनेक पहन कर तम तो ब्राह्मण बन गये. किन्तु पत्नी तो शुद्ध ही रही, महाराज !

शूद्रा के हाथ का परोसा हुन्र्या खाकर, पांडे जी, क्यों त्रुपना धर्म-कर्म डुवा रहे हो। ζ

कौम छतीस एक ही जाती, ब्रह्म-बीज का सकल पसारा। ऊँच-नीच इस बिधि है लोई, कर्म-कुकर्म कहावै सोई।

ि कबीर

3

एके पवन, एक ही पानी, एक जोति संसारा; एकहि लाक गढ़े सब भाँडे, एकहि सरजनहारा।

**गरीबदास** 

80

श्रम्ला एक नूर उपनाया, ताकी कैसी निन्दा ? वही नूर ते सब जग कीया, कीन भला को मन्दा ।

**कि**चीर

११

एके नजर निरंजना सबही घट देखें, ऊँच-नीच श्रन्तर नहीं, सब एके पेखें।

**क**बीर

१२

सब घट व्यापक राम है, देही नाना भेष; राव-रंक चंडाल घर, 'सहजो' दीपक एक।

[ सहजोबाई

यह सारी माया ब्रह्म-बीज से ही उत्पन्न हुई है; जाति तो सब कौंमों की एक ही है। हाँ, जो सुकर्म करता है, वह ऊँच है, श्रीर जो कुकर्म करता है, वह नीच।

- ह. जगत् में सर्वत्र एक ही ज्योति जग रही है—
  एक ही पवन से, एक ही पानी से, ख्रौर एक ही मिट्टी से
  एक ही कुम्हार ने इन विविध घड़ों को गढ़ा है।
- १०. त्र्राह्माह ने एक ही नूर की उत्पत्ति की, त्र्रीर उसी नूर से इस सारे खलक की सृष्टि की— त्र्रब बतात्र्रो, कौन तो यहाँ ऊँच है, त्र्रौर कौन नीच है १
- ११. वह त्र्रालख निरंजन तो एक ही दृष्टि से सब को देखता है; उसकी दृष्टि में न कोई ऊँच है, न कोई नीच।
- १२. हर घट में राम हमारा व्यापक है, हर सूरत में उसी की भलक नज़र त्र्याती है। राजा, रंक श्रोर चांडाल सबके घर एक ही दीपक जल रहा है।

१३ खत्री बाह्यन सूद्र बेंस की जाति पूछि नहिं देता दाता।

नानक

88

दया-धर्म हिरदे बसै, बोलें श्रमरत बैन; तेई ऊँचे जानिए, जिनके नीचे नैन ।

[ मलूकदास

१५ नीच-नीच सब तरि गये, सन्त-चरन-लीजीन; जातिहि के श्रभिमान ते, डूबे बहुत कुलीन।

ि तुलसी साहिब

- १३. हमारा दाता देता है, तो जाति नहीं पूछता; यह ब्राह्मण है, यह च्रिय है, यह वैश्य है, श्रीर यह शूद्र— ऐसा भेद-भाव हमारे दाता के द्वार पर थोड़ा ही है!
- १४ हिये में जिनके दया-धर्म है, जो भ्रमृत-जैसे बोल बोलते हैं— श्रीर नम्रता जिनकी श्राँखों में बसती है, वे ही श्रसल में ऊँचे श्रीर ऊँच-वर्ण के हैं।
- १५. जिन्हें तुम 'नीच' कहते हो वे तो जगत् को पार कर गये। संतों के चरणों की महिमा ही ऐसी है। इबे तो वे— जो ऊँची कुलीनता के ग्राभिमान में निमग्न थे।

# "हिन्दू-तुरक का कर्चा एक"

१ दोनों भाई हाथ-पग, दोनों भाई कान; दोनों भाई नैन हैं, हिन्दू-मूसलमान ।

[ दादूदयाल

२ सब हम देखा सोधिकें, दूजा नाहीं श्रान; सब की एक हि श्रातमा, क्या हिन्दू-मूसलमान।

[ दादूदयाल

वही महादेव, वही मुहम्मद ब्रह्मा ध्रादम कहिए; को हिंदू, को तुरक कहावै— एक जमीं पर रहिए। पढ़ें कतेब वे मुल्ला कहिए— बेद पढ़ें वे पाँडे; बेगरि-वेगरि नाम धराये, इक मटिया के माँडे। गहना एक कनक तें गहना; इन महिं भाव न दूजा, कहन-सुनन को दुइ करि थापे सोइ नमाज सोइ पूजा।

**क**बीर

# 'हिन्दू-तुरक का कर्त्ता एक"

- १. हमारा राष्ट्र-शरीर ऐसा है—
  एक हाथ हिंदू है, दूसरा हाथ मुसलमान;
  एक पाँव हिंदू है, दूसरा पाँव मुसलमान।
  दोनों भाई दोनों कान हैं;
  दोनों भाई दोनों नेत्र हैं।
  हमारा राष्ट्र-शरीर ऐसा है,
- २. हमने अच्छी तरह शोध कर देख लिया, हमें तो सर्वत्र एक ही आत्मा नज़र आई। जो आत्मा हिन्दू में है, वही मुसलमान में है, फिर यह अभेद में भेद क्यों देखते हो बाबा १
- ३. वही महादेव बाबा है, वही हज़रत मुहम्मद;
  जो ब्रह्म है, वही श्रादम है।
  जब एक ही ज़मीन पर सबको रहना है—
  तब किसे तो हिन्दू कहें, श्रीर किसे मुसलमान ?
  कुरान पढ़ने वाले को भले ही तुम मुल्ला कहो;
  श्रीर जो वेद का पाठ करें उसे भले पंडित का नाम दें दों।
  जुदा-जुदा नाम तुम भले ही इन सबके रखदो—
  पर श्रसल में, हैं तो सब एक ही मिट्टी के वर्तन !
  गहने तो सब एक ही सोने के हैं—
  नथनी श्रीर पायजेब के सोने में क्या कोई मेद है ?
  यह तो यूँही दुनिया में कहने-सुनने को दो नाम दें रखें हैं;
  श्रसल में, नमाज़ श्रीर पूजा
  एक ही भव्य-भावना के दो जुदा-जुदा नाम हैं।

हिन्दू-तुरक का साहिब एक,
कहा करें मुल्ला, कहा करें सेख। [ कबीर
प्
कैसे हिन्दू तुरक कहाया,
सब ही एके द्वारे श्राया। [ कबीर
६
दुई दूर करो, कोई सोर नहीं,
हिन्दू-तुरक कोई होर नहीं। [ बुल्लेशाह

श्रल्लाह-राम झूटा श्रम मोरा;
हिन्दू-तुरक-भेद कुछ नाही देखूँ दरसन तोरा।
सोई प्राण, पिंड पुनि सोई, सोई लोहू-माँसा;
सोई नैन, निसका सोई, सहजें कीन्ह तमासा।
स्रवणी सबद बाजता सुनिए, जिभ्या मीठा लागै;
सोई भूख सबन को व्यापै एक जुगित सोई जांगै।
सोई संध-बंध पुनि सोई, सोई सुख सोई पीरा;
सोई हस्त पाँव पुनि सोइ, सोई एक सरीरा।
यह सब खेब खाबिक हिर तेरा, तू ही एक कर लीन्हा;
'दादू' जुगित जानि किर ऐसी, तब यह प्राण पतीना।

[ दादूदयाल

- ४. जो हिंदू का नाथ है वही मुसलमान का भी है; ये मुल्ले और ये शेख़ भेद-भाव डालकर स्त्राखिर करेंगे क्या ?
- पक हिंदू—दूसरा मुसलमान !
   न जाने, ये दो नाम कैसे पड़ गये !
- ६. त्राये तो दुनिया में सब एक ही सदर दरवाज़े से हैं। बस, यह दुई भर दूर करनी है, फिर कोई भगड़ा नहीं; हिंदू त्रौर मुसलमान में फिर कोई भेद नहीं।
- ७. त्राज मेरा वह भ्रम दूर हुत्रा। श्रव श्रल्लाह श्रीर राम को मैं श्रमेद की दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए हिन्दू मुसलमान दोनों ऋव एक ही हैं-दोनों में ही प्रमो, मैं तेरा दीदार-रस पाता हूँ। हिन्दू त्र्यौर मुसलमान के प्राग् त्र्यौर पिंड में क्या कोई भेद है ? दोनों में वही रक्त है, श्रीर वही मांस। न श्राँखों में कोई श्रन्तर है, न नाक में। सहज ही तूने यह ऋजव लीला रच डाली। कान सबके एक समान ही शब्द सनते हैं, भूख मबकों एक-सी ही ज्यापती है, मीठा-खट्टा सब की जीभ को एक-सा ही लगता है। हर घट की रचना में एक ही जुगत दिखायी देती है— वही संधि, वही बंधन ! हाथ-पैर जैसे हिन्दू के हैं, वैसे ही मुसलमान के; एक-से शरीर हैं सब--एक-सा मुख है, एक-सा दुख। म्वालिक, धन्य है तेरा यह ऋजब खेल। धन्य है कर्त्वार, तेरी यह मोहिनी लीला ! तने यह ऋदितीय ऋनुपम एकाकार किया है। तेरी यह युक्ति जानी, तभी मेरे प्राणों को प्रतीति हुई।

\_

हिन्दू तुरक न जानीं दोई; साई सब का सोई है रे, श्रीर न दृजा देखूँ कोई ।

[ दादूदयाल

ŝ

ना हम हिन्दू होहिंगे, ना हम मूसलमान; षट दरसन में हम नहीं हम राते रहमान।

[ दादूदयाल

20

हिन्दू तुरक न होइबा, साहिब सेती काम; षट दरसन संग न जाइबा, निर्णंख कहिबा राम।

[ दादूदयाल

११

कहै कबीर, चेत रे भींदू! बोलनहारा तुरक न हिन्दू।

'िकबीर

**१**२

हिन्दू तुरक का कर्ता एक— ताकी गति लखी न जाहै।

**क**बीर

? ३

भ्रस्ता ग़ैब सकल घट भीतर, हिरदै खेंहु बिचारी। हिन्दू-तुरक दुहूँ महँ एकै, कहै 'कबीर' पुकारी।

[ कबीर

- हिंदू और मुसल्मान को मैं दो नहीं समभता; स्वामी तो सबका वही है—कोई दूसरा मुभे दिखाई ही नहीं देता। अभेद की दृष्टि से भेद को भला कैसे देखूँ!
- हम हिन्दू बनना चाहते हैं, न मुसलमान ।
   श्रीर न हम तुम्हारे छह शास्त्रों के पचड़े में पड़ोंगे ।
   हम तो श्रपने रहमान प्यारे के रंग में रॅंगे हुए हैं।
- १० न हम हिंदू होना चाहते हैं, न मुसलमान; ग्रौर न इन छह शास्त्रों के साथ रहना चाहते **हैं ।** हम तो निष्पन्न होकर ग्रपने राम के गुगा गायेंगे।
- ११. त्ररे भोंदू चेत जा, त्र्रज भी चेत जा— क्यों नाहक हिन्दू-मुसलमान में भेद करता है ? देख, बोलनहारी त्र्रात्मा न मुसलमान है, न हिंदू।
- जो हिंदू का सरजनहार है, वही मुसलमान का भी है।
   धन्य है हमारा श्रलख निरंजन कर्जार !
- १३. जहाँ भी देखता हूँ, श्रक्षाह ही हर घट में छुपा बैठा है। वही हिंदू के श्रन्दर है, वही मुसलमान के श्रन्दर। 'कबीर' पुकार-पुकार कहता है—
  "हर घट में उसी पीतम की परछाई पड़ रही है।"

१४ कहिंह 'कबीर' राम रिम रहिए, हिन्दू-गुरक न कोई ।

[ कबीर

१५ कर मति सुन्नति श्रीर जमेऊ; हिन्दू-तुरक न जाने भेऊ ।

ि कबीर

- १४. तुम तो राम को ही हर घट में देखो; न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान— यह रचना तो सारी राम-रहमान की है।
- १५. न तू सुन्नत करा—न तू जनेऊ पहन;
  फिर देखें, कौन तुमे मुसलमान कहता है,
  श्रीर कौन कहता है तुमे दिज !
  यह सारा तफरिका तो इस सुन्नत श्रीर जनेऊ ने डाल रखा है।

## "सो ब्राह्मगु. जो ब्रह्म बिचारै"

۶

धरम कथै तहँ जीव बधे तू, श्रकरम करैं मेरे भाई; जो तोहरा को ब्राह्मन कहिए, काको कहिय कसाई ।

श्रति पुनीत ऊँ चे कुल कहिए,
सभा माहिं श्रिषकाई;
इनतें दीच्छा सब कोउ माँगै,
हँसी श्रावें मोहि भाई !
पाप-कटन को कथा सुनावें,
कर्म करावें नीचा,
बुद्रत दोउ परस्पर देखा,
गहें हाथ जम घींचा |
गाय बधें तेहि तुरका कहिए
उनते वे क्या छोटे ?
कहिं कबीर, सुनौ हो संतो,
किल के बाह्मन सोटे।

**कि** कि बीर

₹

ब्राह्मन हो गुरु जगत का, भगतन का गुरु नाहिं; उरिक्क-उरिक्क के पचसुन्ना, चारहुँ वेदनि माहिं ।

**क** बीर

# "सो ब्राह्मगा, जो ब्रह्म बिचारै"

- १. ऋरे निर्दय, जहाँ पर त धर्म का प्रवचन करता है, वहीं तू मूक पशुत्रों की बलि चढाता है। कैसा घोर कुकम कर रहा है तु। तुभे इम बाह्मण देवता कहें। तो फिर बता, कसाई किसे कहें १ २. लो, ये परमपवित्र माने जाते हैं, उच्च कुलोत्पन्न कहे जाते हैं: त्र्यौर सभा में भी इनकी भारी मान-प्रतिष्ठा है। इनसे सभी जा-जाकर मंत्र-दीचा लेते हैं। पर मुफे तो भाई, इन्हें देखकर हँसी छुटती है। ये गीता-भागवत सनाते हैं-इस लिए कि लोगों के पाप कट जायें. पर कर्म कराते हैं ये नीच-से-नीच। हमने तो कथा-वाचक श्रौर श्रोता, दोनों को ही डूबते देखा है-यमदतों को उनकी गर्दन पकड़े ले जाते देखा है। जो गाय मारते हैं, उन्हें तो तुम मसलमान कहते हो, पर उनसे तुम्हारे यह ब्राह्मण क्या कुछ कम हैं ! कितने नीचाचारी हैं ये कलियुगी ब्राह्मण ।
- इ. ब्राह्मण् जगत का गुरु भले हो— प्रभु के भक्तों का गुरु वह नहीं हो सकता। उस विद्याभिमानी को तो चार वेदों के भाड़-भंखाड़ में ही उलभ-उलभ कर मरने दो।

ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछानै; बाहर जाता भीतर श्रामै। पाँचों बस करि भूठ न भाखै; दया-जनेऊ श्रन्तर राखै। श्रातम-विद्या पढ़ै-पढ़ावै; परमातम में ध्यान लगावै। काम-क्रोध-मद-लोभ न होई; 'चरणदास' कहै, ब्राह्मण सोई।

चरग्दास

५ सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म विचारै।

**क**बीर

४. हाँ, ब्राह्मण वही, जो ब्रह्म को पहचानता है; विषयों से खींचकर इन्द्रियों को जो ब्रान्तर्मुखी कर लेता है। अ जिसने पाँचों इन्द्रियों को जीत लिया है, जो कभी असत्य नहीं बोलता— जिसने अन्तर में दया का जनेऊ धारण कर रखा है, जो अध्यात्म-विद्या पढ़ता और पढ़ाता है, और निरन्तर परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहता है। जो न काम के वश होता है, न कोध के, मद और लोभ को जिसने हृदय से खदेड़ दिया है— 'चरण्दास' की दृष्टि में, वही जितेन्द्रिय पुरुष 'ब्राह्मण' है।

ब्राह्मण् बतात्रो, किसे कहें ?
 उसे जो निरन्तर ब्रह्म का विचार करें ।

# यदा संहरते चायं कृमोंऽगानीव सर्वशः [ गीता २-५६

#### : 8:

### "पीर सबन की एक-सी"

क्या बकरी क्या गाय है, क्या भ्रपना जाया, सब का लोहू एक है, साहिब फरमाया। पीर पैगम्बर श्रीलिया सब मरने श्राया, नाहक जीव न मारिये पोषन को काया।

ि नानक

२

काला मुँद्द कर करद का, दिल से दूरि निवार; सब सूरत सुबहान की, मुल्ला मुग्ध न मार ।

[ दादूदयाल

₹

श्रापन को मारे नहीं, पर को मारन जाइ; 'दादू' श्रापा मारे बिना, कैसे मिलै खुदाइ।

[ दाश्दूयाल

४

पीर सबन की एक-सी, मूरख जानत नाहिं; काँटा चूमें पीर है, गला काटि को खाहिं।

[ मलूकदास

## "पीर सबन की एक-सी"

- १. रक्त-माँस तो सबका एक-सा ही है,
  यह हमारा नहीं, खुद स्ष्ष्या का कथन है,
  बकरी हो या गाय, या अपनी संतान ही क्यों न हो,
  रक्त-माँस तो सबका एक ही है।
  पीर और पैगम्बर और औलिये सब मरने को ही यहाँ आये हैं,
  फिर इस देह का पोषण करने के लिए,
  जो खुद मर्त्य है, च्याजीवी है,
  क्यों किसी प्राणी का व्यर्थ वध किया जाये ?
- २. मुल्ला, कालिख पोत दे इस खुनी छुरी पर, दिल से निकाल दे ज़िवह करने का काला ख़याल। ये सारी सलोनी सूरतें ब्राल्लाह की ही तो हैं— मुल्ला, क्यों ग़रीब प्राणियों को ज़िबह कर रहा है ?
- इ. मूर्व, ऋपनी खुदी का तो खून करता नहीं, दूसरों का वध करने चला है! बग़ैर खुदी को ज़िबह किये भला खुदा कभी मिल सकता है!
- ४. मूर्ल, तू समभता नहीं ? पीर तो सबको एक-सी ही होती है; पाँव में तेरे काँटा कभी चुभा है, पीड़ा कभी हुई है ? फिर भी तू गरीब प्राणियों की गरदन पर छुरी चलाता है !

પ્

कुंजर चींटी पस् नर, सब में साहिब एक; कार्टे गत्ता खुदाय का, करें स्रमा लेख।

[ मलूकदास

६

सब में एक खुदा ही कहत हो, तो क्यों मुरगी मारो ?

**क**बीर

હ

जिव मित मारो बापुरा, सब का एकै प्रान; इत्या कबहुँ न द्धृटिहै, कोटिन भुने पुरान।

**किबीर** 

ζ

तिलभरि मच्छी खाइकै, कोटि गऊ करि दान; कासी करवत लैं मरें, तो भी नरक निदान।

**कि**र्बार

3

पदिके शास्त्र जीव-बध करई, मूँढ़ि काटि श्रगमन के धरई।

**क**बीर

80

खुस खाना है स्वीचदी, पड़ा हुमा दुक नीन; मांस पराया खाइके, गता कटावें कीन।

कबीर

- ५. हाथी में, चींटी में, पशु में ब्रौर मनुष्य में— सब में एक ही ब्रात्मा है, एक ही परमात्मा है। खुदा के गले पर छुरी फेरता है, ब्रौर तिस पर शूरमाओं में ब्रापनी गिनती कराता है!
- ६. त्र्यगर कहते हो कि सबके त्र्यन्दर एक ही खुदा है, तो फिर इस ग़रीब मुग्गीं को क्यों ज़िबह करते हो ?
- ७. क्यों मारते हो किसी ग्ररीव जीव का— जान जब सब की एक-सी ही है ? भले ही तुम करोड़ों बार वेद पुराण सुनो, जीव-हत्या के पाश से मुक्त होने के नहीं।
- माना कि त्ने करोड़ों गायों का दान किया है, श्रौर काशी में 'करवत' लेकर मरने का भी तेरा संकल्प हैं; पर तू नरक-वास से बचनेवाला नहीं। ठीक, तूने मछली का मांस रत्ती भर हीखाया है, पर दराड तो तूके पूरा ही भोगना पड़ेगा।
- शास्त्र पढ़-पढ़कर तू जीवों का वध करता है !
   पशुत्रों के सिर काट-काटकर निर्जीव मूर्त्तियों के त्रागे चढ़ाता !
- १०. खाना तो संतोष का खीचड़ी का है—
  जिसमें, बस, ज़रा-सा नमक पड़ा हो;
  दूसरों का माँस खा-खाकर,
  कार्यामत के दिन भला कीन अपना गला कटायेगा ?

जस मांस पस का तस मांस नर का रुधिर-रुधिर इकसारा: पसु का मांस भर्खे सब कोई. नरिं न भर्वे सियारा। ब्रह्म कुलान मेदिनी भइया, उपजि बिनसि कित गद्दया: मांस-मछरिया तीपै खइये, जी खेतन में बोइया। माटी के करि देवी-देवा, काटि-काटि जिव देइया: तुहरा है सौँचा देवा, जो खेत चरत क्यों न जेइया! कहत कबीर, सुनहु हो संतो, राम नाम निज लेइया: जो किछ कियह जीभ के स्वारथ, बदल पराया देइया

**किबीर** 

१२

हिन्दू की दया, मेहर तुरकन की दूनों घट सों त्यागी; वे हलाल, वे महका मारें, ध्याग दूनों घर लागी।

ि कबीर

११. रक्त-माँस तो सब का एकसार ही है,

जैसा पशु का माँस, वैसा ही मनुष्य का मांस। किन्त मनुष्य का माँस तो चाव से सियार भी नहीं खाता: ऐसा निरुपयोगी है नर का माँस। उसके पोषण के लिए पशत्रों का माँस खाते हैं रसना के दास ये मृद्ध मानव। उस कुशल-कुम्भकार ने पृथिवी पर ग्रसंख्य घटों को सरजा; क्यों न उत्पत्ति के साथ ही उनका विनाश हो गया ? माँस-मळली तुम्हारे खेत की उपज हैं क्या १ तब त्रवश्य तम त्रपना बोया धान्य काटकर खा सकते हो। तुमने मिहा की देवी बनाई, श्रीर मिही का देव-श्रौर लगे उन्हें सच्चे जीवों की बिल देने ! तुम्हारे बनाये देवा-देवता सत्य हैं. तो वे खेत में चरते पशुष्र्यों को खुद पकड़कर खा जायें। राम का भजन करो, जीभ की गुलामी छोड़ो। उस दिन की भी कुछ खबर है तुम्हें १ वहाँ गरदन के बदले गरदन देनी पड़ेगी। िहिंसा जननी है: प्रतिहिंसा उसकी पत्री ]

१२. हिन्दू ने दया छोड़दी, मुसलमान ने मेहर; दोनों ही घट त्र्यां खाली पड़े हैं! पशु-हत्या को एक कहता है 'हलाल' श्रीर दूसरा 'भटका'— मगर त्राग तो दोनों ही खूनियों के घरों में लगी है! १३
बरबस श्रानिकें गाय पछारी——
गला काटि जिब श्रापु लिया |
जीयत ही मुरदा करि डारा,
तिसको कहत 'हलाल हुश्रा !'
जाहि मांस को पाक कहत हो
ताकी उतपति सुनु भाई !
रज-बीरज सों मांस उपाना,
मांस नपाकी तुम खाई |
श्रपनी देखि करत नहिं श्रहमक,
कहत, 'हमारे बढ़न किया ।'
उसका खून तुम्हारी गएदन,
जिन तुमको उपदेस दिया ।

कवार

3 X

मक्का मदिना द्वारका, बड़ी श्री केदार; बिना दया सब भूठ है, कहें मलूक बिचार।

**मिलूकदास** 

१५

माँस-माँस सब एक है, मुरगी हिरनी गायँ; श्राँख देखि जे खात हैं, ते नर नरकहिं जायँ।

कबीर

१६

मुरगी मुझा से कहें, जिवह करत है मोहिं; साहिब जेखा माँगसी, संकट परिहे तोहिं।

किबीर

- १३. श्रहमक, तेरी नादानी का कुछ पार !
  गाय को बरबस पकड़ कर पछाड़ दिया,
  श्रीर उसकी गरदन पर चट से छुरी फेर दी;
  श्रीर फिर जीवित को मृतक करके कहता क्या है—
  'श्रव यह हलाल हुआ !'
  जिस माँस को तू पाक कहता है,
  उसकी उत्पत्ति भी जानता है ?
  रज-वीर्य से उत्पन्न श्रपवित्र माँस है वह !
  नादान, नापाक चीज़ को पाक बता रहा है!
  कहता क्या है—'हमारे बुजुगों ने यह चलाया है'।
  जिसने तुभे यह माँस-भन्नण का उपदेश दिया
  उसका भी एक दिन खून होगा—
  श्रीर तेरी मोटी गरदन पर तो छुरी चलेगी ही।
- १४. तेरा दिल दया से ऋगर खाली है, तो—
  तेरा मक्का भी भूठा, ऋौर तेरा मदीना भी भूठा;
  ऋौर तेरा बदरी-केदार जाना भी बेकार।
- १५. माँस तो सबका एक-सा ही है— चाहे वह मुर्गी का हो, चाहे हिरनी का, चाहे गाय का; माँस-भन्नी को अवश्य एक दिन नरक-यात्रा करनी पड़ेगी।
- १६. मुल्ला, मुभ गरीब मुर्गी को तू त्र्याज भले ही ज़िबह कर, मगर उस दिन की भी तुभे कुछ खबर है ? मालिक जब कर्मों का हिसाब माँगेगा, तू त्र्याफत में पड़ जायेगा।

हिन्दू के दाया नहीं, मेहर तुरक के नाहिं; कह 'कबीर, दोनों गये, जख चौरासी माहिं।

**क**बीर

8=

रोजा तुरक नमाज गुजारै,

बिसमिल बाँग पुकारें;

उनकी भिस्त कहाँ ते होइहै,

साँभै मुरगी मारे ?

िक बीर

38

ऐसा मुरसिद कबहुँ न करिये, खन करावै तिसतें डरिये।

**मिलूकदास** 

२०

जिन्ह जस माँसू भखा पराया, तस तिन्हकर लेइ श्रीरन स्नाया।

जायसी

२१

दयाभाव हिरदे नहीं, ज्ञान कथें बेहद; ते नर नरकिंह जाहिंगे, सुनि-सुनि साखी-सब्द ।

**क**बीर

२२

ते फ़रमान दिवान का खिस प्यादे जे खाहिं; बाँही बढ़े मारियहि मारें दे कुरखाहिं ।

**नानक** 

- १७. दया हिन्दू के दृदय में नहीं, मेहर मुसलमान के दिल में नहीं; तब तो इन दोनों को ही चौरासी लाख योनियों की सैर करनी पड़ेगी।
- १८ रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं। ज़ोर-ज़ोर से ऋजान भी लगाते हैं। ऋौर शाम होते ही मुर्गी ज़िबह करते हैं। ऐसों को स्वर्ग भला कभी नसीब हो सकता है १
- १६. न, ऐसे को कभी मार्ग-दर्शक न बनास्रो, उससे बाबा, दूर ही रहो— जो जीव-हत्या की तरफ तुम्हें प्रेरित करता है।
- २०. जिन्होंने पराये माँस का भन्नण किया, उनका माँस ग्राज दूसरे चींथ-चींथकर खा रहे हैं।
- २१. साखियाँ श्रौर शब्द सुन-सुनकर भी वे मनुष्य नरक जायेंगे— जिनका दृदय दया-भाव से सूना है। क्यों होता है ज्ञान का बेहद निरूपण करने से?
- २२. दीवान के हुक्म से ये प्यादे बकरे मार-मारकर खा रहे हैं। ऐसों की मुश्कें बाँधी जायेंगी, ज्रौर ऊपर से यमदूतों की मार पड़ेगी, उस दिन ये ज़ालिम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लायेंगे।

जिन पर-श्रातम चीन्हिया, ते ही उतरे पार।

[ मलूकदास

२४

जे दुखिया संसार में, खोवो तिनका दुक्ख; दिबदर सींप मलूक को, लोगन दीजें सुक्ख।

[ मलूकदास

રપ્ર

काहे को दुस्त दीजिए, घट-घट श्रातमराम; 'दादू' सब संतोषिए, यह साधू का काम।

[ दादुदयाल

२६

काहे को दुख दीजिए, साई है तब माहिं; 'दादू' एकै श्रातमा, दूजा कोई नाहिं।

[ दादूदयाल

२७

ज्यों श्रापे देखें श्रापको, यों जे दूसर होइ; तो 'दादू' दूसर नहीं, दुःख न पावें कोइ।

[ दादूदयाल

- २३. जिन्होंने दूसरों की त्र्रात्मा को पहचान लिया, समभ लो, वे संसार-समुद्र से पार उतर गये।
- २४. दुनिया में जो भो प्राणी दुखी मिलें, उनका दुःख दूर करदो। दुनियाभर की दरिद्रता, लाख्रो, मुक्ते सौंप दो, श्रीर सारा सुख जगत में बाँट दो।
- २५. जब सर्वत्र सब में तेरी ही आतमा समाई हुई है, तेरा ही राम हर घट में बस रहा है, तब आपनी ही तरह सबको संतोष ही देना चाहिए। साधुजनों का कर्त्तव्य ही यही है।
- २६. तेरा प्यारा प्रभु ही सब में रम रहा है, तो फिर क्यों किसीको दुःख देता है ? सब प्राणियों के अन्दर एक ही आतमा का वास है, दूसरा तो जगत् में कोई है ही नहीं।
- २७, जिस ऋाँख से मनुष्य ऋपने ऋापको देखता है, उसी ऋाँख से यदि वह दूसरों को देखने लगे, तो दूसरा कोई दृष्टि में ऋायेगा ही नहीं, ऋौर न कोई किसी को दुःख देगा।

# "सो दरवेश खुदा का प्यारा"

१

सोई साधु-सिरोमनी गोविंद-गुन गावै, राम भजै, विषया तजै, श्रापा न जनावै। मिथ्या मुख बोलै नहीं, परिनंदा नाहीं; श्रीगुन छाँडै, गुन गहै, मन हरिपद माहीं। निबेंदी सब श्रातमा, परश्रातम जानै; सुखदायी, समता गहै, श्रापा नहिं श्राने। श्रापा-पर-श्रन्तर नहीं, निर्मल निज सारा; सतवादी साँचा कहै, लीलीन बिचारा। निर्मय भजि न्यारा रहे, काहू लिपत न होई; 'दादू' सब संसार में, ऐसा जन कोई।

[ दादूदयाल

## "सो दरवेश खुदा का प्यारा"

१. साधुत्रों में वही सिरमौर है,--जो सदा गोविन्द का गुर्ण-गान करता है, राम को भजता है, विषयों को त्याग देता है. श्रदंकार का जिसने दमन कर दिया है. जो कभी ऋसत्य नहीं बोलता, दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों के दोषों पर जिसकी दृष्टि नहीं जाती, जो केवल गुर्गों को ही ग्रहरा करता है. श्रीर जिसका मन सदा हिर के चरणों में बसता है, वही साध-शिरोमिश है। जिसका किसी भी जीव के प्रति वैरभाव नहीं, दसरों की त्र्यात्मा को जो त्र्यपनी ही त्र्यात्मा के समान जानता है, सबको सुख पहुँचाता है, जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, श्रहंता को जो बिल्कुल भूल गया है, 'स्व' ऋौर 'पर' में जो भेद-दृष्टि नहीं रखता, श्रीर जिसने श्रपने को सर्वथा विकार-रहित कर लिया है. जो सदा सत्य बोलता है, त्रात्म-विचार में जो निरन्तर निमम रहता हैं. वही साधु-शिरोमिश है, जो सर्वत्र भय-रहित है, जो किसी विषय-सुख में श्रासक नहीं होता, ऐसा संत संसार में कोई बिरला ही मिलेगा।

दरदमंद दरवेश कहावै. जो मोहि राम की रीफ बतावै। साहेब की ली बैठे लाई. काह सों नहिं करें तमाई। पाँच तत्व से रहै नियारा. सो दरवेश खुदा का प्यारा। जो प्यासे को देवें पानी: बड़ी बंदगी मोहमद मानी। जो भूखे को श्रन्न खिलावै. सो शिताब साहेब को पावै। जो फकीर ऐसा कोइ होय, फिरे बेबाक, न पूछ कोय। छोडे गुस्सा, जीवत मरे, तेहि इज्रायल सिजदा करें। श्रपना-सा जी सबका जानै, 'दास मलुका' ताको मानै।

[ मलूकदास

३ 'मलुका' सोर्ड पीर है, जो जाने परपीर; जो परपीर न जानही, सो काफिर बेपीर ।

[ मलूकदास

२. दरवेश उसीको कहना चाहिए,--जो साईं से मिलने की खातिर **ग्रन्तर के दर्द पर ग्राशिक़ हो गया है।** जो मुक्ते बताता है कि, राम इस तरह रीभता है। जो प्रभु से लौ लगाकर बैठ जाता है, श्रीर किसी पर कभी क्रोध नहीं करता। जो पाँचों तत्वों से ऋपने को ऋलिप्त रखता है, उसी दर्दमंद दरवेश को श्रक्लाह प्यार करता **है**। जो प्यासों को प्यार से पानी पिलाता है. —मुहम्मद ने जिसे खुदा की बहत बड़ी बंदगी कहा है— श्रौर जो भृयों को रोज़ खाना खिलाता है, उस दरवेश की भेंट स्वामी से शीघ हो जाती है। जिस फ़कीर ने प्रभ के विरह में ग्रयने कमों का लेखा-जोखा बेबाक कर दिया है, उसे कौन है स्वामी के द्वार पर रोकने-टोकनेवाला १ जिसने क्रोध का परित्याग कर दिया. जिसने जीते जी अपनी ऋइंता को मार डाला, —जो 'मरजीवा' हो गया है— उसकी वन्दना तो इज़राइल-जैसे देवदूत भी करते हैं, जो दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समभता है, मैं तो उसीको सच्चा दरवेश मानता हूँ।

इ. वही सचा पीर है, वही पूरा सिद्ध है जो दूसरों की पीर को समफता है। जिसे दूसरे की पीर का पता नहीं, वह नामधारी पीर तो काफिर है।

निरमे भज न्यारा रहें, काहू लिपत न होई;
'दादू' सब संसार में, ऐसा जन कोई। दादूदयाल
प्
जैसी कहैं करें पुनि तैसी, राग-द्वेष निरुवारें;
तामें घटें बढ़ें रितयी नहिं, यहि बिघि श्राप सँभारें।

**क**बीर

सुख सनेह श्रह भय नहिं जाके,
कंचन-माटी जाने ।
नहिं निन्दा नहिं श्रस्तुति जाके,
जोभ-मोह-श्रभिमाना;
हर्ष-सोक तें रहै नियारो,
नाहिं मान-श्रभिमाना ।
श्रासा-मनसा सकल त्यागिकै
जग तें रहै निरासा;
काम-कोध जेहिं परसे नाहिंन,
तेहिं घट ब्रह्म-निवासा ।
गुरु-किरपा जेहिं नर पे कीन्ही,
तिन यह जुगति पिछानी:

'नानक' लीन भयो गोविंद सों.

ज्यों पानी सँग पानी।

६ जो नर दुख में दुख नहिं मानै:

नानक

- ४. जो निर्भय हो प्रभु का भजन करता है, सदा-सर्वत्र ऋनासक रहता है, ऐसा भगवज्जन संसार में कोई विरला ही मिलेगा।
- ५. जैसा कहता है वैसा ही जो करता है, जो राग श्रीर द्वेष से सुलभ्त गया है, एक रत्ती न जो घटता है, न बढ़ता है, सदा-सर्वथा एकरस रहता है, श्रीर इस प्रकार जो श्रपने श्रापको 'स्ववश' में रखता है, वही सच्चा साधु है।
- ६. जो मन्ष्य दुःख को दुःख नहीं समभता, जो सख श्रीर स्नेह के वश नहीं होता. जिसे कहीं कोई भय नहीं, सोना श्रीर मिड़ी का देला जिसकी दृष्टि में समान है. वही सच्चा साध है। जिसे न निन्दा से दुःख होता है, न स्तुति से सुख, लोभ, मोह श्रौर श्रिभिमान जिसके पास नहीं फटकते, हर्ष श्रौर शोक से जो श्रलिप्त रहता है, मान-श्रपमान में जो भेद नहीं देखता, वही सञ्चा सन्त है । सारी ब्राशात्रों ब्रौर इच्छात्रों का जिसने त्याग कर दिया है, जो जगत् से निरी हहो गया है, काम श्रौर क्रोध जिसे छूते भी नहीं, 'ब्रह्म का निवास' उसी गुणातीत के हृदय में है। साधना की इस युक्ति का परिचय उसीको मिला, जिसपर कि गुरुदेवने अनुग्रह किया; वह सन्त गोविन्द के चरणों में इस तरह लवलीन हो जायेगा, जैसे पानी पानी में एकरस हो जाता है।

O

हरि भज साफल जीवना, पर-उपकार समाह; 'दादू' मरना तहँ भला, जहँ पसु-पंछी खाद । [ दादूदयाल

\_

करनी हिंदू-तुरक की अपनी-श्रपनी ठौर; दुहुँ बिच मारग साध का, संतों की रह श्रीर; [ दादूदयाल

क्ष्मजन तें उत्तम नाम फ्कीर;
छमा सील संतोष सरलचित,
दरदवंत परपीर।

भीखा

80

परधन परदारा परिहरि, ताके निकट बसै नरहरी।

**ा** नामदेव

११

दरिया लच्छन साधु का, क्या गिरही क्या भेख; निष्कपटी निरपच्छ रहि, बाहर-भीतर एक।

ि दरिया

१२

साध सँतोषी सर्वदा, निर्मल जाके बैन; ताके दरस रु परस तें, जिय उपजै सुख-चैन।

[ कबीर

- ७. जीवन सफल तो तब है,
  कि जवतक जीवित रहे, हिर का भजन करता रहे,
  श्रीर परोपकार में श्रपने मन को पिरोदे;
  श्रीर जब मरे तो ऐसी जगह मरे,
  कि किसी को पता भी न चले;
  शरीर पशु-पित्वयों के खाने के काम श्रा जाये।
- हिंदू की करनी एक ब्रोर है, मुसलमान की दूसरी ब्रोर; किंतु साधु का मार्ग तो दोंनों के बीच में है, सन्तों की तो, बाबा, राह ही निराली है।
- है. 'फ़कीर' नाम की श्रेष्ठता तो केवल भजन के कारण है; मगर फ़कीर कैसा ? जो चमाशील हो, संतोंषी हो, सरलचित्त हो, जो दूसरों के दुख-दर्द को जानता हों, दूसरों की पीर को पहचानता हो।
- १०. भगवान् उसीके पास वसते हैं,जिसने पर धन श्रौर परस्त्री का परित्याग कर दिया है!
- ११. चाहे ग्रहस्थ हो, चाहे भेषधारी साधु— जिसके दिल में कपट नहीं, पच्चपात नहीं, बाहर ऋौर मीतर जिसका एकरूप है, वही सच्चा संत है।
- १२. जिसकी ब्रात्मा में सदा सन्तोप-ही-सन्तोष है, जिसके वचन निर्मल निर्विकार हैं, वही सन्चा साधु है। उसका दर्शन ब्रौर स्पर्शकरते ही हृदय में ब्रानन्द का स्रोत उमड़ पड़ता है।

१३
ऐसा साधू कर्म दहै;
प्रपना राम कबहुं नहिं बिसरै,
बुरी-भली सब सीस सहै ।
हस्ति चलैं मृंसै बहु कूकर,
ताका श्रीगुन उर न गहै;
वाकी कबहूं मन नहिं श्रानै,
निराकार की श्रोट रहै ।
'दिरया' राम भलें जो साधू
जगत भेष-उपहास करै;
वाका दोष न श्रंतर श्रानै,
चढ़ नाम-जहाज भवसिंधू तरै ।

दिरिया

१४

विष का भ्रमृत कर जिया, पावक का पाखी; बांका सूधा कर जिया, सो साथ बिनाखी।

[ दादूदयाल

१५

भेष फकीरी जे करें, मन नहिं श्रावे हाथ; दिल फकीर जे हो रहै, साहिब तिनके साथ।

[ मलूकदास

१६

साधु सूर सींहें मैदाना; उनको नाहीं गोर मसाना।

[ दादूदयाल

- १३ कमों को ऐसा ही साधु जला सकता है— जो अपने आत्माराम को एक पल भी नहीं भलता. दुनिया की बुराई-भलाई सब ऋपने सर पर ले लेता है। जो किसीको टीका-टिप्पणी की पर्वा नहीं करता, कुत्ता कितना ही भूँके, हाथी ऋपनी चाल नहीं छोड़ता-जगत की निन्दा पर ध्यान नहीं देता; श्रीर ध्यान दे क्यों १ जबिक वह निराकार नाथ की शरण ले चुका है। जो सदा प्रभ के भजन में मगन रहता है, वहीं सच्चा साधु है। दुनिया उसके भेष पर हँसती है। हँसा करे, उसे इसकी पर्वा नहीं: वह जगत की निन्दा को हृदय में स्थान ही नहीं देता। वह तो राम-नाम के जहाज़ पर चढकर संसार-समुद्र पार कर जाता है। १४ वही परमज्ञानी साधु है, जो विष को श्रमृत बना लेता है,
- १४ वहीं परमज्ञानी साधु है, जो विष को श्रमृत बना लेता है, श्राग (क्रोध) को पानी (श्रक्रोध) में परिगात कर देता है, श्रीर जिसने कुटिल को सरल बना लिया है।
- १५ फ़क़ीरी का जो सिर्फ बाना धारण करते हैं, वे श्रपना मन काबूं में नहीं रस सकते। पर जो श्रपने दिल को फ़क़ीरी के रंग में रँग लेते हैं, उनके वश में तो स्वयं ईश्वर भी हो जाता है। १६ साधु श्रौर शूरमा के लिए न क़ब्र चाहिए, न स्मशान; इन्हें तो खुला मैदान ही शोभा देता है।

परम साध है सोई जो श्रापा ना थपै, मन के दोष मिटाय नाम निर्मुण जपै। पर्रानदा परनारी द्रव्य नाहीं हरें, जिन चालन हिर दूर बीच श्रांतर परें। क्रिन नहिं बिसरें राम ताहि निकटें तकें, हिर-चरचा बिन श्रीर वाद नाहीं बकें। सब जीवन निर्बेंर त्याग-बैराग लैं, तब निर्मय हैं संत भांति काहू न मैं। काग-करम सब छांड़ि होय हंसा-गती, तृष्ना श्रास जलाय सोह साधु-मती। जगस्ं रहें उदास, भोग चित ना धरें, जब रीमें करतार दास श्रपना करें।

चिरनदास

१७. ऊँचा साध उसीको समक्तना चाहिए, जो अपने अन्तर में अहंता को स्थान नहीं देता. मन के विकारों को नष्ट कर जो निर्गण-नाम जपता है। जो परमिंदा से दूर रहता है, पर-स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता. ग्रौर दुसरों के धन का अपहरण नहीं करता। जिन कमों से ईश्वर श्रीर जीव के बीच श्रंतर पड़ता है, उन कमों से जो हमेशा बचता है, वही ऊँचा साध है। एक चरण भी जो हृदय से राम को नहीं भुलाता, राम का जो सदा सामीप्य ही चाहता है. हरि-चर्चा ही जिसका एकमात्र विषय है. जो कभी वाद-विवाद में नहीं पड़ता: किसी जीव के प्रति जिसके हृदय में द्वेष नहीं, त्याग स्त्रीर वैराग्य ही जिसकी परमसंपत्ति है. वही संत जगत में निर्भय है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं। जो कौवे के समस्त कमों को छोड़ हंस ६ की ऋवस्था प्राप्त कर लेता है। जो तृष्णा त्रीर त्राशा में त्राग लगा देता है, उसीकी साधुबुद्धि है। जो जगत में ब्रानासक होकर रहता है, विषय-भोगों से जिसने ऋपना मन हटा लिया है, उसीपर सरजनहार रीभता है, श्रीर उसे श्रपना सेवक बना लेता है।

अविवेकी, विषयी

<sup>🖇</sup> विवेकी, जीवन्मुक्र

कहै मल्क, श्रलख के श्रब हाथ बिकाना; नाहीं खबर वजूद की, मैं फकीर दिवाना।

[ मलूकदास

38

दाया करें घरम मन राखें, घर में रहें उदासी; श्रपना-सा दुख सबका जानें, ताहि मिलें श्रबिनासी । [ मलूकदास

२०

जिहिं घट दीपक राम का, तिहिं घट तिमिर न होह; उस उजियारे जोति के, सब जग देखें सोह।

[ दादूदयाल

२१

प्रन्थ न बाँधे गाठबी, निह नारी सूँ नेह; मन इन्द्री इस्थिर करें, छाँदि सकल गुण देह।

[ दादूदयाल

२२

सोइ जन साध, सिद्ध सो, सोइ सकल-सिरमीर; जिहिं के हिरदे हरि बसैं, दूजा । नाहीं श्रीर ।

[ दादूदयाल

२३

साधृ जन उस देस का, श्राया यहि संसार; 'दादृ' उसस्ँ पूछिए, प्रीतम के समचार ।

[ दादूदयाल

- १८. में तो ग्रब ग्रपने ग्रलख स्वामी के हाथ बिक गया हूँ, मुफ्त दीवाने फक़ीर को तो, बाबा, ग्रब ग्रपने ग्रस्तित्व की भी सुध नहीं।
- १६. ईश्वर उसीको मिलता है, जो सबपर दया करता है, मन में सदा धर्मभाव रखता है, श्रीर दूसरों के दुख को श्रपना-सा दुख समभता है।
- २०. जिस घट के अन्दर राम का दीपक जल रहा है, वहाँ कभी अज्ञान-श्रंधकार प्रवेश नहीं करता; उस परमज्योति के प्रकाश में सारा जगत् दृष्टिगोचर होता रहता है।
- २१. गाँठ में जो द्रव्य नहीं बाँघता, काम-वासना में जिसकी प्रीति नहीं, मन श्रौर इंद्रियों को जिसने श्रचंचल कर लिया है, श्रौर दैहिक-गुगों का परित्याग, उसीको स्थितप्रज्ञ संत कहना चाहिए।
- २२. जिसके हृदय में केवल श्रीहरि का ही वास है, दूसरी किसी वस्तु के लिए स्थान ही नहीं— वही मक्त है, वही साधु है, वही सिद्ध है, ऋौर वही सबमें सिरमौर है।
- २३. संत तो इस जगत् में उस देश से उतरा है, जिस देश में हमारा प्रीतम प्रभु बसता है। तो चलो, उससे ऋपने स्वामी के समाचार पूछें।

विषय-त्र्रालंपट सील-गुनाकर; पर दुख दुख, सुख सुख देखें पर। सम त्र्रभूतरिषु बिमद बिरागी; लोभामरष हरष भय त्यागी ।

कोमल चित दीनन्ह पर दाया; मन बच कम मम भगति श्रमाया। सबिहें मानप्रद, श्रापु श्रमानी; भरत, प्रानसम मम ते प्रानी।

विगतकाम मम नामपरायन; सांति विरति विनयी मुदितायन । सीतज्जता सरज्जता महन्नी; द्विजपद-प्रीति धरम-जनयित्री ।

ये सब लच्छ बसहिं जासु उर; जानहु तात संत संतत फुर । सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं; परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं।

निंदा श्रस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज; ते सज्जन मम प्रानप्रिय, गुनमंदिर सुखपुंज ।

[ तुलसी

२४. संतजन विषय-रसों से ऋलिप्त रहते हैं, शील ऋौर गुर्गों की खान होते हैं। उन्हें दसरों का दुख देखकर दुख, श्रीर मुख देखकर मुख होता है। सब में समभाव रखते हैं, उनका शत्र जगत् में पैदा ही नहीं हुआ। श्रिभमान तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता. वैराग्य-निधि अनकी परमसंपत्ति होती है। लोभ, क्रोध, हर्ष ग्रौर भय को वे ग्रपने पास फटकने भी नहीं देते। हृदय उनका परमकोमल होता है, दीनों पर वे सदा दया रखते हैं: मन, बचन और कम से माया-रहित होकर मेरी भक्ति में निरत रहते हैं: सबको मान देते हैं, पर स्वयं मान नहीं चाहते. भरत से श्रीराम कहते हैं— ] ऐसे प्राणी मुक्ते प्राणों के समान प्रिय हैं। निष्काम होकर वे मेरे नाम-स्मरण में लगे रहते हैं, उन्हें शान्ति, विरक्ति, विनय श्रीर प्रसन्नता का स्थान कहना चाहिए। शीतलता, सरलता श्रौर मैत्री उनकी जीवन-संपत्ति होती है. ब्रह्मवेत्तात्रों के चरणों में वे प्रीति रखते हैं-क्योंकि धर्म की उत्पत्ति इसी ब्राह्म-प्रीति से होती है। जिसमें ये सब लक्षण पाये जाते हैं, उसे निश्चथ ही सदा संत समभाना चाहिए। संत कभी शम, दम, नियम श्रीर नीति से विचलित नहीं होते. उनके मख से कभी कठोर वचन नहीं निकलता। निन्दा श्रीर प्रशंसा दोनों जिनकी दृष्टि में समान हैं. मेरे चरणों में जिनकी एकान्त ममता है, गुणों श्रौर श्रानन्द की राशि ऐसे संत मके प्राणों के समान प्यारे हैं।

षढ बिकार जित श्रनघ श्रकामा; श्रचल श्रकिंचन सुचि सुलधामा। श्रमितबोध श्रनीह मितभोगी; सत्य-सार कवि कोविद जोगी।

सावधान मानद मद-हीना; धीर भगति-पथ-परम-प्रवीना । निज गुन स्रवन सुनत सकुचाहीं; परगुन सुनत श्रधिक हरषाहीं ।

सम सीतज नहिं स्थागिहं नीती; सरज सुभाउ सबिहें सन प्रीती । श्रद्धा छमा महत्री दाया; मुदिता मम पद प्रीति श्रमाया ।

बिरित बिबेक बिनय बिज्ञाना; बोध जथारथ बेट्-पुराना । दस्स मान सद करिंह न काऊ; भूजि न देहिं कुमारग पाऊ । २५. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मात्सर्य-इन कः मनोविकारों को जिन्होंने जीत लिया है. पापों से विमक्त, श्रीर कामनाश्रों से जो रहित हैं: स्थिरमति, ऋसंग्रही, पवित्रात्मा ऋौर परमसुखी, श्रनंतज्ञानवान, इच्छा-विमुक्त श्रौर मिताहारी हैं; जो सत्य को ही मुलतत्त्व मानते हैं, जो शब्ददर्शी, विद्वान ऋौर योगी हैं.. वहीं सच्चे संत हैं: संतों के यही लक्तरा हैं। जो सतत जाग्रत रहते हैं. दसरों को मान देते हैं, पर स्वयं मान के इच्छुक नहीं, जो धैर्यवान ऋौर भिक्तमार्ग के परम प्रवीख पथिक हैं। श्रपनी प्रशंसा सुनकर जो संकोच करते हैं. किन्तु दूसरों के गुणों को सुनकर हर्षित होते हैं, उन्हीं को संत कहना चाहिए। जो सब में समभाव रखनेवाले श्रीर स्वभाव के शीतल हैं, जो नीति को नहीं छोड़ते, श्रौर सरलस्वभाव हैं, श्रौर जिनका सबसे प्रेम है: जिनके हृदय में श्रद्धा है, चमा है, मैत्री श्रौर श्रानंद की भावना है, जो सदा भगवान् के चरणों में प्रीति रखते हैं, श्रीर माया के बन्धनों से विमक्त हैं, उन्हींको संत कहना चाहिए। जिनमें विरक्ति ग्रौर विवेक है. जो विनयी श्रौर विज्ञानी हैं, त्रौर जिन्हें वेदों त्रौर पुरागों का यथार्थ ज्ञान है, जो किसीसे दंभ, अभिमान और उद्धतता का बर्ताव नहीं करते, त्रीर भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, वही सच्चे संत हैं।

बिसरि गई सब तात पराई; जबते साध सँगित में पाई। ना कोई बैरी; नाहिं बेगाना, सकल संग हमरी बनि श्राई। जी प्रभु कीन्हों सो भल मान्यों, एहि समिति साधू ते पाई । सब महँ रिम रहिया ५भु एकहि, पेखि-पेखि 'नानक' बिगसाई। नानक

२७

साधु पुरुष देखी कहै; सुनी कहै नहिं कोय । [ दादूदयाल

२८

दुख-सुख एक समान है, हरप-सोक नहिं व्याप: उपकारी नि:कामता, उपजे छोह न ताप।

ि कबीर

39

निरबैरी निःकामता, स्वामी सेती नेह: विषया ते न्यारा रहे. साधन का मत येह ।

ि कबीर

मान-श्रपमान न चित धरे, श्रीरन को सनमान: जो कोई श्रासा करें, उपदेसें तेहि ज्ञान ।

ि कबीर

- रइ. बाबा, जबसे यह संतों की संगति मिली, तबसे 'परायापन' तो सब भूल ही गया हूँ। न ऋब मेरा कोई वैरी है, न कोई पराया; मेरा तो सभी के साथ मेल बैठ जाता है। प्रभु ने जो भी किया वह ऋच्छा ही किया, यह सद्बुद्धि ऋाज मुक्ते संतों से प्राप्त हुई हैं। सब में मेरा ही प्यारा प्रभु रम रहा है; सर्वत्र उसीको देख-देखकर मैं प्रभुद्धित हो रहा हूँ।
- २७. साधु तो देखी हुई कहता है; वह कभो कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कहता।
- २८. दुःख श्रौर सुख को जो समर्हाष्ट से देखता है, जिसपर न हर्ष का श्रसर होता है, न शोक का; श्रौर जो परोपकार में निरत रहता है, श्रौर कामनाश्रों से मुक्त होगया है, चोभ-संताप जिसके मन में पैदा नहीं होता, वही सच्चा साधु है।
- २६. जगत् में जिसका कोई वैरो नहीं, निष्काम बुद्धि को जिसने ग्रहण कर लिया है, प्रमु से जिसका श्रद्धट प्रेम है, विषयों से जो श्रिलिस रहता है, वही सचा संत है; साधुत्रों का यही मत है।
- ३०. जिसके दिल पर न मान श्रमर करता है, न श्रपमान, किन्तु दूसरों को जो श्रादर देता है; ज्ञान का उपदेश जो उसी को करता है, जो ज्ञान-प्राप्ति की श्राशा में रहता है— वही सचा साधु है।

ज्ञानी श्रभिमानी महीं, सब काहू से हेत; सत्यवान परस्वारथी, श्रादर-भाव सहेत ।

**किबीर** 

३२

साध मिले साहिब मिले, श्रन्तर रही न रेख; मनसा वाचा कर्मना, साधू-साहिब एक ।

कबीर

३३

हरि से जिन तू हेत कर, कर हरिजन से हेत; माल-मुलक हरि देत हैं, हरिजन हरि हीं देत।

**किबीर** 

३४

सिंहों के लेहें है नहीं, हंसों की नहिं पाँत; लालों की नहिं बोरियाँ, साध न चलें जमात।

**कि**वीर

३१. ज्ञानी कभी श्रमिमान नहीं करता,
वह सब से प्रेम रखता है,
वह सत्य का उपासक श्रीर परोपकारी होता है,
श्रीर दूसरों के लिए उसके हृदय में हमेशा श्रादरभाव रहता है।

हमें तो साधु के रूप में स्वयं ईश्वर ही मिल गया।
मेद-दृष्टि का लेश भी नहीं रहा।
मन से, वचन से ऋौर कर्म से हम ऋनुभव करते हैं कि
साधु ऋौर भगवान एक ही रूप हैं।

३३. तू हिर से प्रेम मत कर, तू तो हिरजन से प्रीति जोड़; हिर के हाथों तू ऋषिक-से-ऋषिक धन-संपत्ति ऋौर पृथिवी की प्रभुता ही पायेगा। पर हिरजन तो तुमे स्वयं हिर को ही दे देंगे।

३२. साध क्या मिला,

३४. सिंहों के कहीं भुंड-के-भुंड नहीं मिला करते, न हंसों की पंक्तियाँ देखने में ऋाती हैं, श्रौर न लाल बोरियों में भरे बिकते हैं; इसी तरह साधु लोग जमात बनाकर नहीं चला करते।

## ''मुसल्मान, जो राखै ईमान''

₹

मुसल्मान, जो राखे ईमान, साईं का माने फरमान । सारों को सुखदाई होइ; मुसल्मान करि जानीं सोइ। मुसल्मान मेहर गहि रहै, सबको सुख, किसकूँ नहिं दहै। मुवा न खाइ, जीवत नहिं मारै, करें बन्दगी, राह सँवारें । सो मोमिन मन में करि जाणि: सत्त सवृरी वैसे श्राणि। चाले साँच, सँवारे बाट, तिसकूँ खुले बिहिस्त के पाट। सो मोमिन मोमदिल होई. साई को पहिचाये सोइ। जोर न करें, हराम न खाइ, सो मोमिन बिहिस्त में जाइ ।

[ दादूदयाल

२ तसबी फेरों प्रेम की, दिल में करों नमाज; फिरौं सगल दीदार को उसी सनम के काज।

रिदास

#### : ११ :

## "मुसल्मान, जो राखे ईमान"

१. मुसलमान तो हम उसे ही कहेंगे, जो ईमान को रखता है, त्रालाह की त्राज्ञा मानता, श्रौर सबको सदा सुख पहुँचाता है **।** जिसने दया का दामन पकड़ रखा है, जो सदा शीतलता का संचार करता है. किसीको दःख की ग्राग से जलाता नहीं; जो न मुद्रीर को खाता है, न ज़िंदा को हलाल करता है; हर घड़ी जो ऋलाह की बन्दगी में श्रीर श्रपनी श्राक्रवत बनाने में लगा रहता है, उसीको धर्मनिष्ठ-म्मलमान समभो। जिसने सत्य त्यौर संतोष को दिल में ऊँची जगह दे रखी है, जो सदा सत्य-पथ पर चलता है, लोक-परलोक के रास्ते को सँवारता रहता है, उसके लिए तो हमेशा ही स्वर्ग का द्वार खुला हुन्रा है। वह खदा पर ईमान लानेवाला मसलमान मोमदिल होता है, वही ऋपने मालिक को पहचान सकता है। जो न किसीपर कभी जुल्म ढाता है, श्रीर न हराम का खाता है-वहीं सच्चा मोमिन स्वर्गलोक के ब्रांदर प्रवेश करता है। २. प्रेम की तो मैं माला जपता हूँ,

प्रेम की तो मैं माला जपता हूँ,
 ग्रीर दिल के ग्रंदर नमाज पढ़ लिया करता हूँ;
 ग्रब तो उसी प्रीतम के दर्शन के लिए
 जगह-जगह की ख़ाक छानता फिरता हूँ।

३ तीजी श्रीर नमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा; बाँग-जिकर तब ही तें विसरी जब तें यह दिल खोजा।

**िरैदा**स

४ जिसके इरक त्रासरा नाहीं; क्या नमाज, क्या पूजा ?

िरैदास

पू
उज्रू पाक किया मुँह घोया, क्या मसजिद सिर नाया । दिल में कपट, नमाज पढ़े क्या, क्या हज काबे जाया ?

**रैदास** 

६ सोइ दरवेस दरस निज पायो, सोइ मुसलिम सारा है। श्रावे न जाय, मरे निर्ह जीवे; 'यारी' यार हमारा है।

[ यारी

- इ. न मुफे अपने कर्मों के चिट्टे का पता है, श्रौर न नमाज़ पढ़ना ही जानता हूँ। रोज़ा क्या चीज़ है, यह भी मालूम नहीं; श्रौर श्रज़ान देना तो तभी से भूल गया हूँ, जिस दिन कि इस दिल के अंदर स्वामी को खोज लिया।
- ४. जिसने इश्क का दामन नहीं पकड़ा, उसके नमाज़ पढ़ने से क्या, श्रौर पूजा करने से क्या ?

५. जिसके दिल में कपट का कचरा भरा पड़ा है, उसके वजू करने, श्रीर मसजिद में सौ-सौ बार सर भुकाने से क्या फायदा ? उसका नमाज़ पढ़ना बेकार है— श्रीर काबे में जाकर उसके हज करने से भी क्या होता है ?

६. दरवेश वही—जिसने कि ऋपनी ऋात्मा का दर्शन पा लिया, ऋौर वही सच्चा मुसलमान है। जिसका ऋावागमन छूट गया है, जो न मरता है, न जीवन-धारण करता है, वही हमारा प्यारा मित्र है। O

सो मुल्ला जो मनसं लरें, श्रिहिनिस काल-चक स् भिरें। काल-चक का मंरदें मान, ता मुल्ला कुँ सदा सलाम।

ि कबीर

\_

सोई काजी मुल्ला सोई, मोमिन मूसलमान । सोइ सयाना सब भला, जो राता रहमान ।

[ दादूदयाल

७. मुल्ला वह, जो मन का निम्नह करने में लगा रहता है, दिन-रात जिसकी काल-चक्र के साथ भिड़ंत रहती है, काल-चक्र का मान जो मिट्टी में मिला देता है, उस मुल्ला की मैं हमेशा वंदना करता हूँ।

जो प्रमु के रंग में रॅगा हुन्ना है,
 वही काज़ी है, वही मुल्ला,
 त्रौर वही धर्मनिष्ठ मुसलमान है;
 वही चतुर है, त्रौर वही जगत् में सब तरह से भला है।

#### : १२:

# ''सो काफिर, जो बोलै काफ़"

8

मेहर मुहब्बत मन नहीं, दिल के बज्र कठोर; काले काफिर ते कहिय, मोमिन मालिक श्रीर।

[ दादूदयाल

;

सो काफिर, जो बोलै काफ, दिल श्रपणा नहिं राखें साफ। साई को पहिचाने नाहीं, कपट-कूड़ सब उस ही माहीं। साई का फरमान न मानै, 'कहाँ पीव' ऐसे करि जाने । मन श्रापणे में समकत नाहीं, निरखत चलै श्रापणी छाहीं। जोर करें. मिसकीन सतावें, दिल उसके में दरद न श्रावै। साईं सेती नाहीं नेह. गरब करें श्रति श्रपनी देह। इन बातन क्यों पावे पीव. परधन ऊपर राखें जीव । जोर-जुलम करि कुटुँब सूँ खाइ, सो काफिर दोज़ख में जाइ।

[ दा**दू**दयाल

#### : १२:

### "सो काफ़िर, जो बोलै काफ़"

- १. जिनके दिल में न दया है, न प्रेम, श्रीर हृदय जिनका वज्र-सा कठोर है उन काले दिलवालों को काफिर ही कहना चाहिए। श्रक्लाह के धर्मनिष्ठ बन्दे तो श्रीर ही हैं।
- २. काफ़िर कौन १ जो ईश्वर की हस्ती को ऋसत्य ठहराता है, श्रीर श्रपने दिल को जो साफ नहीं रखता। प्रभू से जिसकी कोई पहचान नहीं, सारा कपट-कचरा जिसके अन्दर भरा हुआ है। जो ईश्वर की ब्राज्ञा नहीं मानता-कहता है, 'कहाँ है तुम्हारा ईश्वर १' ऐसे मनष्य को काफिर ही कहना चाहिए। जो श्रपने दिल में विवेक को जगह नहीं देता, श्रीर बड़े गर्व से श्रपनी छाया को देख-देखकर चल्ता है। जो ज़ुल्म करता हैं, ग़रीबों को सताता है, जिसके दिल में दीन-दुखियों के लिए दर्द नहीं, सिरजनहार से जिसका प्रेम नहीं। श्रपने नश्वर शरीर पर जो भारी गर्व करता है. भला. इन बातों से कभी स्वामी से भेंट हो सकती है ? दूसरे के धन पर हमेशा जिसकी नीयत रहती है, ज़ोर-ज़ल्म कर-कर जो कुदुम्ब का धन खाता है वह काफिर निश्चय ही नरक-लोक की यात्रा करेगा।

#### : ?3:

### "साघो, सहज समाघि भली"

१ तोड्रॅं न पाती, पूजॅं न देवा; सहज समाधि करूँ हरि-सेवा।

[ रैदास

श्रीर देवल जहँ धुँधली पूजा, देवत दृष्टि न भ्रावै: हमारा देवत परगढ दीसे, बोलै-चालै खावै । जित देखीं तित ठाकुरद्वारे, करीं जहाँ नित सेवा: पूजा की बिधि नीके जानीं, जासूँ परसन देवा । करि सन्मान ग्रस्नान कराऊँ, चंदन नेह लगाऊँ; मीठे बचन पुष्प जोई जानो, ह्वैकरि दीन चढाऊँ । परसन करि-करि दर्शन पाऊँ. बारबार बलि जाऊँ: चरनदास सुकदेव\* बतावें, **श्राठ पहर सुख पाउँ** ।

चरनदास

शुकदेव चरनदास के गुढ़ थे।

#### : १३:

## "साधो, सहज समाधि भली"

१, न चढाने को मैं फूल-पत्ती तोइता हूँ, न किसी देवता को पूजता हूँ; सहज समाधि में स्थित मैं तो सदा श्रीहरि की सेवा-बंदगी करता रहता हूँ। २. श्रौर मंदिरों में तो धुँधली-सी पूजा दिखती है, वहाँ देवता ही दृष्टि नहीं स्राता। पर इमारा देवता तो प्रत्यन्न दीख रहा है: यह श्रगमदेव बोलता है, चलता है, त्र्यौर खाता-पीता भी है। जहाँ भी देखता हूँ, ठाकुरद्वारे दृष्टि श्राते हैं श्रौर नित्य ही वहाँ श्रपने देवता की सेवा-पूजा करता हूँ। जिस पूजा से मेरा देवता प्रसन्न होता है, उसकी विधि मैं ऋच्छी तरह जानता हूँ। भक्ति-भाव से स्नान कराता हूँ, स्नेह का चंदन लगाता हूँ, श्रौर बड़ी नम्नता से मधुर बचनों के पुष्प उसके चरणों पर चढ़ाता हूँ। उसे मैं हर घड़ी प्रसन्न रखता हूँ, श्रौर वह भी मुक्ते, हर च्ला दर्शन देता रहता है, मैं बारबार उसकी बलैयाँ लेता हूँ। यह सहज सुख मुभे त्राठों पहर मिलता रहता है।

साधो, सहज समाधि भली। गुरु-प्रताप जा दिन सों जागी, दिन-दिन श्रधिक चली । जहँ-जहँ डोलीं सो परिकरमा, जो कह करीं सो सेवा: जब सोवीं तब करीं दंडवत, पूर्जी धीर न देवा । कहीं सो नाम, सुनीं सो सुमिरन, खावीं-पिवीं स्रो पुजा: गिरह-उजाइ एक्सम लेखीं. भाव मिटावीं दुजा । श्रींख न मुंदीं, कान न रूँधीं, तनिक कष्ट नहिं धारीं: खुले नैन पहिचानीं हँसि-हँसि, सुन्दर रूप निहारीं। सबद निरंतर से मन लागा, मितन बासना त्यागी: उठत-बैठत कबहुँ नहिं हुटै, ऐसी तारी लागी। कह कबीर, यह उन्मुनि रहनी, सो परगट करि गाई: दुख-सुख से कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ।

 बाबा, मेरी तो यह सहज समाधि ही श्राच्छी। सतग्र का यह प्रताप ही कहना चाहिए-जिस दिन से यह सहज श्रवस्था जागृत हुई, दिन-दिन समाधिगत शांति बढती ही गई। जहाँ-जहाँ घूमता-फिरता हूँ, उसे मैं तीर्थ-प्रदित्त्त्णा मानता हूँ; जो भी करता हूँ वह सब प्रभु-सेवा ही है। सोता हूँ तब मानों साष्टांग प्रणाम करता हूँ, श्रपने श्रात्मदेव को छोड़ श्रौर किसी देवता को मैं पूजता ही नहीं। मेरे हरेक बोल में राम का नाम गूँजता है, जो भी सुनता हूँ वह सब मेरे लिए हरि-स्मरण है; जो खाता-पीता हूँ वह सब ग्रात्मदेव की पूजा ही है। क्या बस्ती श्रौर क्या बोरान. एक ही दृष्टि से सबको देखता हूँ; द्वैत की सारी भावना मैंने नष्ट कर दी है। न श्रव श्राँखें मुँदता हूँ, न कान बन्द करता हूँ, श्रपने श्रात्मदेव को मैं जुरा भी कष्ट नहीं देता। खुली आँखों अपने प्रियतम को पहचान लेता हूँ श्रीर हॅंस-हॅंसकर उसका संदर मुखड़ा देखा करता हैं। निरंतर ध्वनित होनेवाले शब्द में मेरा मन रम गया है, श्रौर विकारमूलक वासनात्रों का त्याग कर दिया है। ऐसी सइज समाधि लग गई है कि, उठते-बैठते कभी भंग नहीं होती। यह मेरी 'उन्मनी' श्रवस्था की स्थिति है, इसका भैंने यह प्रत्यत्त वर्णन किया है। सुख-दुःख से परे जो श्रात्मा का परमपद है, उसीमें मैं ऋव सदा के लिए रम गया हूँ।

¥

राम, में पूजा कहा चढ़ाऊँ?
फल श्रह फूल श्रमूप न पाऊँ!
मन ही पूजा, मन ही धूप,
मन ही सेऊँ सहज सरूप।
पूजा-श्ररचा न जानूँ तेरी,
कह रैदास, कवन गति मेरी।

**रैदास** 

४. राम, मैं तुम्हारी पूजा करने तो आया हूँ,
पर तुम्हारे चरणों पर चढ़ाऊँ क्या ?
मुक्ते अनूठे फल-फूल तो कहीं मिलते ही नहीं।
इससे अब तुम्हारी मानसी पूजा ही करूँगा,
जिसमें धूप-दीप सब मानसिक ही होगा।
मन में ही सहज स्वरूप की सेवा करूँगा।
नहीं जानता कि—
तुम्हारा पूजन-अर्चन कैसे किया जाता है।
और मेरी गति ही क्या है।

#### : 88:

# "बातों ही पहुँचौ नहीं"

१

कथनी मीठी खाँब-सी, करनी बिष की लोय; कथनी तजि करनी करें, बिष से श्रमरत होय।

**कि** किवीर

२

कथनी-बदनी छाँबिके, करनी से चित लाय; नरिंह नीर प्याये बिना, कवहूँ प्यास न जाय।

िकबीर

३

पानी मिले न श्रापको, श्रीरन बकसत छीर; श्रापन मन निरचल नहीं, श्रार बँधावत धीर।

**क**बीर

४ जैसी मुखते नीकसै, तैसी चाजै चाल; तेहिं सतगुरु नियरे रहै, पल में करैं निहाल |

> . कबीर

ч

मारग चलते जो गिरे, ताको नाहीं दोस; कह 'कबीर' बेठा रहै, ता सिर करड़े कोस ।

िकबीर

# "बातों ही पहुँचौ नहीं"

- १. 'कथनी' खाँड की तरह मालूम देती है, श्रीर 'करनी' १ जैसे विप की गोली ! किन्तु यह विष श्रमृत हो जाता है— यदि कथनी को छोड़कर मनुष्य करनी में लग जाये।
- कोरी कथनी से कोई लाभ नहीं,
   इसे तो तू छोड़ ही दें; तू तो करनी में मन लगा।
   बग़ैर पानी पिलाये क्या किसीकी प्यास बुक्ती हैं?
- ३. खुद को तो पानी भी नसीब नहीं होता, दूसरों को दूध बख्शने चले हैं! श्रपना मन तो स्थिर नहीं, दूसरों को श्राप धीरन बँधा रहे हैं!
- ४. मुख से जैसी बात निकले, वैसा ही यदि श्राचरण किया जाये, तो उसके निकट तो सदा ही सतगुरु का निवास है, सत्य के ऐसे उपासक को वह च्लामात्र में निहाल कर देता है।
- ५. रास्ता चलते कोई गिर पड़े, तो उसका कोई दोष नहीं। यात्रा तो कठिन उसके लिए हैं— जो चलता ही नहीं; बैठा-बैठा बातें बना रहा है।

६ पर-उपदेस-कुसल बहुतेरे, जे श्राचरहिं ते नर म धनेरे ।

**]** तुलसी

৩

'दादू' कथनी श्रीर कुछ, करणी करें कुछ श्रीर, तिनथें मेरा जिव डरें, जिसका ठीक न ठीर ।

[ दादूदयान

मिसरी-मिसरी कीजिए, मुख मीठा नाहीं; मीठा तब ही होइगा, छिटकावे माहीं। बातों ही पहुंची नहीं, घर दूरि पयाना; मारग पंथी उठि चलैं, 'दादू' सोइ सयाना।

दादूदयाल

3

करनी बिन कथनी इसी, ज्यों ससि बिन रजनी: बिन साहस ज्यूँ सूरमा, भूषन बिन सजनी। बाँम भुलावे पालना, नहिं माहीं; बालक बस्त बिद्दीना जानिए, जहँ करनी नाहीं । बहु डिंभी करनी बिना, कथि-कथि कर मृए: संतों कथि करनी करी, हरि के सम हुए।

चरनदास

- ६. दूसरों को उपदेशने में तो बहुत सारे लोग प्रवीण हैं, किन्तु बैसा श्राचरण करनेवाले तो बहुत ही थोड़े हैं।
- ७. कहते तो कुछ हैं, श्रीर करते कुछ श्रीर ही हैं; ऐसों से मैं बहुत डरता हूँ, जिनकी बात का कोई ठीक-ठिकाना नहीं।
- ५. 'मिश्री-मिश्री' कहने से किसीका मुँह कभी मीठा हुन्ना है ? त्रिरं, मुँह तो तभी मीठा होगा, जब उसमें मिश्री की डली डालोगे । चलने से दूर रहकर, केवल बातों से कोई घर पहुँचा है ? राहगीर तो वही चतुर कहा जायेगा, जिसने चुपचाप न्रापना रास्ता पकड़ लिया ।
- ह. बिना करनी के कथनी ऐसी है, जैसे बिना चन्द्रमा के रात; या, साहस के बिना श्र्वीर, य्राथवा, नारी के बिना गहना। यह तो बाँम स्त्री का पालने में किल्पत बालक का मुलाना हुत्रा! जहाँ करनी ही नहीं, वहाँ ठिइष्ट वस्तु कहाँ से त्रायेगी? कितने ही दंभी बिना करनी के त्रात्म-ज्ञान का कोरा निरूपण कर-कर मर गये। किन्तु सन्तों ने कहा त्रीर तदनुसार त्राचरण किया—यही कारण है कि वे 'ब्रह्मवत्' हो गये।

'दादू' निबरे नाम बिन, भूठा कर्थे गियान; बैठे सिर खाली करें, पंडित बेद पुरान।

[ दादूदयाल

११

मसि कागज के श्रासरे, क्यों हुटै संसार; राम बिना हुटै नहीं, 'दादृ' भर्म-बिकार ।

[ दादूदयाल

१२

करनेवाले हम नहीं, कहने कुँ हम सूर; कहिबा हम थैं निकट है, करिबा हम थें दूर।

[ दादूदयाल

१३

पद जोडे, साखी कहै, विषे न छाँडे जीव; पानी घालि बिलोइए, क्योंकरि निकसै घीव ?

**दादूदयाल** 

१४

बातों तिमिर न भाजई, दीवा बाती तेल ।

[ मलूकदास

१५

निसि गृह-मध्य दीप की बातन्ह, तम निवृत्त निहें होई ।

**क**बीर

- १० प्रभु का नाम-स्मरण छोड़कर ये कमबख्त पंडित वेद-पुराणों के वाद-विवादों में
   बैठे-बैठे यूंही दिमाग खाली कर रहे हैं!
- ११. स्याही त्र्यौर काग्रज़ के भरोसे, भला जन्म-मरण से किस तरह छुटकारा मिल सकता है ? राम की शरण लिये बगैर भ्राँतिजनित विकारों से मुक्ति मिल नहीं सकती।
- १२. इमसे करनी तो कुछ होती-जाती नहीं, हम तो कोरे कथन-शूर हैं; हमारे नज़दीक तो कथनी ही है, करनी तो हमसे कोसों दूर है।
- १३ यह मनुष्य पद-रचना करता है,
  श्रीर ज्ञान-वैराग्य की साखियाँ भी कहता है;
  कितु विषय-विष नहीं छोड़ना चाहता।
  श्रव 'ब्रह्म-रस' मिले तो केंसे १
  पानी विलोने से कहीं घी निकलता है १
- १४. दीपक, बत्ती ऋौर तेल की कथा कहने से अन्धकार का निवारण नहीं हुआ करता।
- १५. ऋँघेरी रात में दीये की बातें करने से किसीके घर का ऋंघकार दूर नहीं हुऋा।

## : १४ :

# "निंदक बाबा बीर हमारा"

१

निंदक बाबा बीर हमारा; बिनहीं की इी बहै बिचारा। कमें कोटि के कलमप काटे, काज सँवारे बिनहीं साटे। श्रापण हुबै श्रीर को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। जुग-जुग जीवो निंदक मोरा, रामदेव, तुम करों निहोरा। निंदक बपुरा पर-उपकारी, 'दादू, न्यंदा करें हमारी।

[ दादूदयाल

P

निंदक नियरे राखिए, श्रॉगन कुटी छवाय; बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करें सुभाय ।

ि कबीर

३ निंदक बपुरा जिन मरें, पर-उपकारी सोंह; हमकूँ करता ऊजला, श्रापण मैला होह ।

[ दादूदयाल

## : १५ :

# "निंदक बाबा बीर हमारा"

- श्वावा, निंदक तो मेरा प्यारा भाई है— बेचारा बिना ही पैसे-कौड़ी के काम रहता करता है— करोड़ों कमों के पाप काटकर फेंक देता है, श्रीर बिना ही मुस्रावज़ा लिये मेरा सारा काम संभालता है। खुद ड़बकर दूसरों को तारता है, पार उतारनेवाला मेरा वह ऐसा प्रिय बन्धु है। मेरा निंदक प्यारा जुग-जुग जिये! राम, तुमसे मेरी यही बिनती है। मैं तो बेचारे निंदक को परोपकारी ही कहूँगा— मेरी निंदा कर-कर मेरा वह उपकार ही करता है।
- २. ऋाँगन में कुटिया बनवाकर निंदक को तो सदा ऋपने ही पास रखना चाहिए; बिना ही पानी ऋौर बिना ही साबुन के सहज में वह मन का मैल धो देता है।
- हे राम, निंदक को कभी मौत न ग्राये— बेचारा कितना परोपकारी है! ग्रपने ऊपर खुद गंदगी श्रोढ़कर हमें साफ़ श्रौर निर्मल कर देता है।

देखिकै निंदकहिं करीं परनाम में,
"धन्य महराज, तुम भक्त धोया।
किया निस्तार तुम श्राइ संसार में,
भक्त के मैं बा बिनु दाम खोया।
भयो परसिद्ध परताप से श्रापके.
सकत संसार तुम सुजस बोया।"
दास पजद कहै, निंदक के मुए से,
भया श्रकाज में बहुत रोया।

[ पलटूदास

४٠ निंदक को तो देखते ही मैं प्रशाम करता हूँ—
"महाराज ! तुम धन्य हो,
तुमने प्रभु के भक्तों का ऋहंकार-मल साफ कर दिया ।
संसार में जन्म लेकर तुमने दूसरों का उद्धार किया,
भक्तों के ऋंतर का मैल तुमने सुफ्त ही घो दिया ।
तुम्हारे प्रताप से मैं जगत् में प्रसिद्ध हो गया,
सारे जगत् में तुमने सुयश का बीज बो दिया ।"
मेरे निंदक के मर जाने से
मेरी बहुत हानि हुई,
ऋगैर मैं उस दिन बहुत रोया ।

# : १६ :

# "साँच बराबर तप नहीं"

| -                                        |
|------------------------------------------|
| 8                                        |
| पाँचा नाँव श्रल्लाह का, सोई सत करि जाया; |
| •                                        |
| निहचल करले बंदगी, 'दादू' सो परवािखा।     |
| [ दादूदयाल                               |
| <del>?</del>                             |
| साँच बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाप;       |
| जाके हिरदे साँच है, ता हिरदे हरि श्राप।  |
| ्र [ कबीर                                |
| <b>3</b>                                 |
| बेखा देना सहज है, जो दिव साँचा होय;      |
| •                                        |
| साई के दरबार में, पला न पकरें कोय।       |
| [ कबीर                                   |
| 8                                        |
| दया-धर्म का रूखड़ा, सत सों बधता जाइ;     |
| संतोष सों फूजै-फजै, 'दादू' श्रमरफल खाइ।  |
| [ दादूदयाल                               |
| <b>y</b>                                 |
| वत समस्थ तें राखि मन, करिय जगत का काम;   |
| जगजीवन' यह मंत्र है, सदा सुक्ख-बिसराम।   |
| , <del>-</del>                           |
| [ जगजीवन                                 |
| ६                                        |
| भूठे को तजि दीजिए,                       |
| साँचे में करि गेह ।                      |
| चरनदास                                   |
| [ 47.40.                                 |

### : १६:

# "साँच बराबर तप नहीं"

- नाम तो त्राल्लाह का ही सचा है,
   केवल उसीको 'सत्य' समभ्ता चाहिए।
   स्थिरबुद्धि से तू उसी सतनाम की खिदमत कर;
   यही एक प्रामाणिक बात है।
- सत्य के समान दूसरा तप नहीं,
   श्रीर श्रसत्य के समान दूसरा पाप नहीं;
   जिसके हृद्य में सत्य बसता है।
   उस हृद्य में, समभो, स्वयं प्रभु का निवास है।
- दिल त्र्यगर सच्चा है, तो प्रमु के दरबार में
   कमों का हिसाब देना बहुत सहज है;
   फिर वहाँ तेरा कोई पल्ला पकड़नेवाला नहीं।
- सत्य का जल पाकर
   द्याधर्म का वृद्ध नित्य बढ़ता ही जाता है,
   श्रौर वह संतोष से फूलता-फलता है;
   बङ्भागी हैं वे, जो उसका श्रमृत-फल चखते हैं।
- प्र. यदि तू सदा सुल श्रौर शांति चाहता है, तो यह महामंत्र सील ले— "तू मन तो श्रपना 'सत् समर्थपुरुष' में लगाये रख, श्रौर जगत के कर्त्तव्य-कर्म करता जा।"
- इ. त्रसत्य को त् छोड़ दे,त्रीर श्रपना त्राश्रय-स्थान सत्य में बनाले ।

b

ग्रादि सचु, जुगादि सचु है भी सचु 'नानक' होसी भी सचु ।

ि नानक

ς

सूधा मारग साँच का, साँचा होइ सो जाइ; ऋठा कोई ना चलैं, 'दादू' दिया दिखाइ।

[ दादूदयाल

ह व्यं<sup>3</sup> देखें

'दादू' देखें साई सोई, साँच बिना संतोष न होई ।

[ दादूदयाल

१०

हम सध्यनाम के बैपारी। कोइ-कोइ लादें काँसा-पीतन, कोइ-कोइ लोंग-सुपारी; हम तो लादा नाम धनी का, पूरन खेप हमारी। पूँजी न टूटें नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी; हाट जगाती रोक न सकिहै, निर्भय गैल हमारी।

धिर्मदास

**१**१

'पलट्र' नेरे साँच के, भूठे से है दूर; दिल में श्रावे साँच जो, साहिब हाल हुचूर।

पलद्भदास

- श्रादि में सत्य था, युगादि में सत्य था, सत्य त्राज भी है, त्रीर त्रागे भी सत्य रहेगा।
- सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सीघा है, जो सच्चा हो, वह इस रास्ते से सीघा चला जाये; हमें तो दिखाई यह दिया है, कि सत्य के मार्ग पर कोई फुठा नहीं चल सकता।
- विना सत्य के इस जीव को कभी संतोष नहीं हो सकता;
   प्रभु का दर्शन सत्य-संतोषी ही कर सकता है।
- हम तो, बाबा, 'सत्यनाम' के व्यापारी हैं!
  कोई तो काँसा-पीतल लाद-लादकर लाते हैं,
  ग्रीर कोई लोंग-सुपारी का बनिज करते हैं;
  पर इस तो स्वामी के सत-नाम की
  पूरी खेप लादकर लाये हैं।
  इस बनिज में कभी पूँजी की कमी नहीं ग्राई,
  ग्रीर लाभ चौगुना होता है।
  हाट-बाज़ार में न हमें ज़कात वस्तुलनेवाला रोक सकता है,
  न हमारे रास्ते में किसी तरह का कोई डर या ग्रांदेशा है।
  मोती हमारे ग्रांतर्घट में ही उपजते हैं,
  ग्रीर सुकमों से भंडार भरा-पूरा रहता है।
  सत-नाम का ग्रांनमोल माल लादकर इम बनिज करने जा रहे हैं।
- ११. हमारा स्वामी तो सच्चे के ही निकट रहता है, भूठों से तो वह कोसों दूर है; दिल में ऋगर सत्य प्रगट हो जाये, तो स्वामी तो सदा हाजिर ही है।

# : 20:

# "भावें सौ-सौ गोते लाय"

१

गया गयां गल्ल मुकदी नहीं, भावें कितने पिंड भराय, 'बुल्लेशाह गल ताईं मुकदी, जब ''में'' खड़याँ लुटाय ।

[ बुल्लेशाह

२

'बुल्ला' मक्के गयां गल्ल मुकदी नहीं, जिचर दिलों न श्राप मुकाय; गंगा गयां पाप निहं ब्रुटदे, भावें सी-सी गोते लाय।

[ बुल्लेशाह

₹

साहिब जिनके उर बसें. भूठ कपट नहिं श्रंग; तिनका दरसन न्हान है, कहें परबी फिर गंग।

गरीबदास

¥

तीरथ-बरत न करीं श्रॅंदेसा, तुम्हरे चरनकमल का भरोसा। जहाँ-जहाँ जाओं तुमरी पूजा, तुम-सा देव श्रीर नहिं दूजा।

[ रैदास

# : 29:

# "भावें सौ-सौ गोते लाय"

- श्ग्या जाने से बात खत्म नहीं होती, वहाँ जाकर तू चाहे कितना ही पिंड-दान दे। बात तो भाई तभी खत्म होगी, जब तू खड़े-खड़े इस "भैं" को लुटा देगा।
- २. मक्का जाने से बात खत्म नहीं होती,
  श्रीर गंगा जाने से पाप नहीं छूटते,
  चाहे तुम वहाँ सैकड़ों गोते लगाश्रो—
  जबतक तुमने श्रपने दिल से श्रापा नहीं त्यागा,
  तबतक यह श्रावागमन की बात खत्म होने की नहीं।
- ३. जिनके द्धदय-यह में ईश्वर बसता है, ग्रसत्य ग्रौर कपट का जहाँ ग्रंश भी नहीं, उनका दर्शन ही तीर्थ-स्नान है— कहाँ का तुम्हारा पर्व; ग्रौर कहाँ का गंगा-स्नान १
- ४. न मैं तीर्थ जाता हूँ, न कोई वत-उपवास करता हूँ;

  मुक्ते इसकी कोई फिक्र भी नहीं,

  मुक्ते तो स्वामी, एक तुम्हारे चरण-कमलों का भरोसा है।

  जहाँ-जहाँ जाता हूँ, तुम्हारी पूजा कर लेता हूँ;

  तुम्हारे समान पूजने योग्य जगत् में दूसरा श्रीर देवता नहीं।

પ્

जोग-जग्य तें कहा सरें तीरथ-व्रत-दाना, त्रोसें प्यास न भागिहै, भजिए भगवाना ।

[ नामदेव

Ę

'पलट्ट' तीरथ को चला, बीचे मिलिगे सन्त; एक मुक्ति के खोजते, मिलिगई मुक्ति श्रनंत।

पलदूदास

૭

जल-पखान के पूजते, सरा न एकी काम; 'पलटू' तन करु देहरा, मन कर सालिमाम।

पलटूदास

- ५. योग या यह से क्या बननेवाला है, न तीर्थ, वत या दान ही कुछ काम देंगे; भगवान का भजन करो— श्रोस की बूँदें चाटने से कहीं प्यास बुभती है?
- ६. चला तो मैं तीर्थयात्रा को था, पर बीच में हो गया सन्तजनों का समागम। निकला तो था मैं एक ही मुक्ति की खोज में, पर यह तो मुक्ते ऋनंत मुक्तियों का ऋनायास लाभ हो गया।
- ७-पानी श्रोर पत्थरों की तूने काफी पूजा की,
  पर उससे तेरा एक भी काम न बना।
  श्रव तू श्रपनी काया का तो बना मन्दिर,
  श्रीर प्रतिमा बना मनरूपी शालिग्राम की—
  इस देवाराधन से ही तेरी साधना सफल होगी।

## : ?=:

# "कहुधौं छूत कहाँ ते उपजी ?"

\$

पंडित, देखहू मन महँ जानी । कहधीं बूत कहाँ ते उपजी, तबहिं द्भुत तुम मानी। नादे-बिन्दे रुधिर के संगे, घट ही महँ घट सपचै: श्रष्टकवँल होय पुहुमी श्राया, ब्रुत कहाँ ते उपजे १ लख चौरासी नाना बासन. सो सब सरि भो माटी: पके पाट सकल बैठाये. द्युत लोत धीं काकी ? ब्रुतिह जेवन, ब्रुतिह ग्रॅंचवन, **छत**हि जगत उपाया: कहि कबीर, सो जूत-विवर्जित, जाके संग न माया।

## : १= :

# "कहुधौं छूत कहाँ ते उपजी ?"

१. पिंडतजी, मन में जुरा समभ-बूभकर देखो तो— भला कहो तो सही, यह छूतछात ऋाखिर पैदा हुई कहाँ से १ जन्म इसका कहीं-न-कहीं हुन्ना ही होगा, तभी तो तुमने इसे माना । पवन, वीर्य श्रीर रजके सम्बन्ध से घट \* के ब्रान्दर ही घट \$ शारीर में परिवर्तित होकर बद्धता है। त्र्यनन्तर, त्रप्रष्टदल कमल<sup>\*</sup> से बालक पृथिवी पर त्र्याता है। िक्या ब्राह्मण क्या चांडाल, सबके जन्म की यही रीति है। फिर यह बुत्राछूत तुम्हारी कहाँ पैदा हो गई ? चौरासी लाख योनियों के शरीर रूपी वर्तन सङ-गलकर मिट्टी बन गये। ईश्वर ने सबको एक ही पीढ़े पर बिठाया है; भला श्रव बतास्रो, कौन-सा भाई श्रक्तूत हो गया १ ळूत से न तुम्हारा भोजन बचा है, न त्राचमन, सब पूछो तो, सारी सृष्टि ही ख़ूत से उत्पन्न है। हाँ, छूत से यदि कोई बचा है, तो केबल वही. जिसके साथ माया नहीं है।

<sup>#</sup> गर्भाशय § गर्भ \* मिण्पूरक, श्रर्थात् नाभिचक्रसे नीचे

श्रीर के छुए जेत हो सींचा, तुमतें कही कीन है नीचा? ई गुन गरब करी श्रधिकाई, श्रधिके गरब न होय भलाई।

**कि**बीर

Ę

पाँडे, बूिम पियहु तुम पानी; जिहि मिटिया के घर महँ बैंदे, ता महँ सिष्टि समानी । हाड़ मती मिरि, गृद गरी गरि, तूभ कहाँतें श्राया ? सो लें पाँडे जेंवन बैंदे, मिटियहि इत लगाया !

ि कबीर

- दूसरों का स्पर्श हो जाने पर तो
   उम पानी के छींटे शरीर पर छिड़कते हो,
   [ वा, सवस्त्र स्नान की सलाह देते हो ]
   पर उमसे नीच श्रौर दूसरा कौन है ?
   इन गुणों (?) से उम इतना श्रिधक श्रिममान करते हो ?
   श्रीममान से किसी का मला नहीं हुआ।
- इ. पाँडे जी, श्राप जाति पूछकर पानी पीते हैं १ [ पर तिनक नत्वों के स्वरूप का भी तो विचार करें; ] जिस मिट्टी के घर में श्राप बैटे हैं, उसमें सारी सृष्टि सड़-गज़कर समा गई है। पाँडेजी, जिस दूघ को श्राप पी रहे हैं, पता है, वह कहाँ से श्राया है १ वह गाय की हिंडुयों श्रीर मजा का स्पर्श करके निकलता है। श्रीर श्राप मिट्टी को छूत लगा रहे हैं! [ किसीके केवल छू देने से घरती कहीं श्रपवित्र हो सकती है १ ]

# : 38:

# विविध

8

कत जाइए, घर लाग्यो रंगु,
मेरा चित न चलै मन भयउ पंगु ।
एक दिवस मन उठी उमंग,
घिस चन्दन चोवा बहु सुगन्ध ।
पूजन चाली ब्रह्म-ठाइँ,
सो ब्रह्म बतायो गुरु मनिई मािई ।
जहाँ जाइए तहँ जल-पखान,
तू पूरि रह्मौ है सब समान ।
बेद-पुरान सब देखे जोइ,
वहाँ जाइए जहँ तू न होइ ।
सतगुरु, मैं बिलहारी तोर,
जिनि सकल बिकट अम काटे मोर ।
रामानन्द स्वामी रमत ब्रह्म;
गुरु का शब्द काटै कोटि करम ।

रामानन्द

Ş

रॅंडियॉं एद न श्राखियन, जिनके चलन भतार; रॅंडियॉं सेर्ह 'नानका', जिन बिसरिया करतार ।

# : 38:

# विविध

 मैं जाऊँ कहाँ १ त्रोर कैसे जाऊँ १ मके तो प्रेमरंग घर ही में लग गया है; मेरा चित्त ग्रव कहीं जाता ही नहीं, मन मेरा पंगु हो गया है। एक दिन मन में कुछ ऐसी उमंग उठी कि खूब सुगन्धित चंदन-चोवा लेकर ब्रह्म-मंदिर में, मैं ब्रह्मदेव को पूजने चली, पर सतगर ने तो ब्रह्म का ठौर मन में ही बता दिया। जहाँ भी जाऊँ, वहाँ जल स्त्रीर पाषाण ही दृष्टि स्त्राता है; श्रीर तृ सर्वत्र समानरूप से व्याप्त हो रहा है। वेद-पराण सब उलट-पुलटकर देख डाले, श्रव कहाँ जाऊँ १ जहाँ तू न हो, वहीं जाना चाहिए। पर तुभसे खाली जब कोई ठौर हो ! सतग्रह, मैं तुक पर क्रबीन हूँ, मेरी तमाम विकट भ्रांतियों को तूने काट डाला। धन्य । मुभे 'ब्रह्म-रमण्' की श्रवस्था प्राप्त हो गई; कर्म-पाश को सतगुरु का शब्द-वाण ही काट सकता है। २. राँड वह नहीं कहलाती, जिसका खाविन्द चल बसा हो: राँड़ तो ऋसल में वह हैं, जिन्होंने प्यारे कर्तार को मुला दिया है।

देखि श्रजार्यों जिंदयाँ, पासँगु मुहस्य किराङ्; तत्ते तावस ताइयहि, मुहिं मिलनीयाँ श्रॅंगियार।

नानक

8

जे पहुँचे ते किह गये, तिनकी एकै बाति; सबै सयाने एकमत, उनकी एकै जाति।

[ दादूदयाल

પ્ર

सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटहु मन माहिं; 'दूलनदास' बिस्वास भजि, साहिब बहिरा नाहिं।

[ दूलनदास

६

मौला, जल से थल करें, थल से जल करि देत; साहिब, तेरी साहिबी, स्याम कहूँ की सेत।

**गरीबदास** 

C

दिल के श्रन्दर देहरा, जा देवल में देव; हर दम साखीभूत है, करी तास की सेव।

गुरीबदास

=

एते करता कहाँ हैं, वहाँ तो साहिब एक; जैसे फूटी श्रारसी, टूक-टूक में देख ।

[ ग़रीबदास

- वे विनये गरम-गरम तंदूर में मूने जायेंगे,
   च्रोर उनका मुँह च्रंगारों से भरा जायेगा,
   जो च्रनजान किसान-स्वियों को देखकर पासंग मारते हैं।
- ४. जो ग्रमल ठिकाने पर पहुँच गये, उन सबने तो एक ही बात कही है; सब तस्वदर्शियों का मत एक ही है, ग्रीर उनकी क्रीम भी एक है।
- ५. तुम तो उसी प्रमु का नाम सदा रटा करो जो चींटी की भी ब्राप्त-पुकार सुन लेता है। तुम उसे विश्वासपूर्वक भजो, वह ज़रूर सुनेगा; हमारा घट-घटवासी स्वामी बहिरा नहीं है।
- इ. स्वामी क्या कहूँ तेरी साहिबी को ! स्याह कहूँ या सफेद ! मेरे मोला, ग्राजब है तेरी लीला ! तू जल को स्थल में बदल देता है, ग्रीर स्थल को जल में !
- ७. देवल तो इस दिल के ऋन्दर ही है, उसी देवल में तेरा देवता विराजमान है। प्रत्येक श्वास इस बात की साची दे रहा है। तू ऋपने उसी ऋगत्मदेव की सेवा-बंदगी कर।
- वह सरजनहार स्वामी तो एक ही है,
   ये इतने तमाम कर्त्तार कहाँ से ऋागये ?
   यह तो निरी भ्रान्ति है।
   दृटे हुए दर्पण के हरेक टुकड़े में सूरत तो वही दीखती है।

पापी का घर श्रगिनी माहिं; जलत रहै,मिटवै कब नाहिं।

**नामदे**व

80

साटा-मीठा खाइ करि, स्वाद चित्त दीया; इनमें जीव बिलम्बिया, हरि नाम न लीया।

[ दादूदयाल

११

पूजे देव दिहादिया, महामई मानै, परगढ देव निरंजना, ताकी सेव न जानै !

[ दादूदयाल

१२

भेष लियो पै भेद न जान्यो, श्रम्यत लेइ, बिषे सीं मान्यो। काम-कोध में जनम गँवायो, साधु-संगति मिलि राम न गायो। तिलक दियो, पै तपनि न जाई, माला पहिरे धनेरी लाई। कह रैदास, मरम जो पाऊँ, देव निरंजन सत करि ध्याऊँ।

िरैदास

१३

फूटी नाव समुद्र में, सब डूबन लागे, श्रपणा-श्रपणा जीव ले सब कोई भागे।

[ दादूदयाल

- ह. पापी का घर तो त्राग के बीचोबीच समको; वह सदा जलता-बलता ही रहता है। पाप की त्राग यों बक्तनेवाली नहीं।
- १०. खट्टी-मीठी चीक़ें खा-खाकर सदा स्वाद में ही चित्त लगाये रहा। यह मूद्ध प्राणी इन विषय-स्वादों में ही रम गया। प्रभु का नाम इसने कभी भूलकर भी न लिया!
- ११. भला, देखो तो मनुष्य की मूर्खता ! मिन्दरों में दुनियाभर के देवतों को पूजता फिरता है, श्रौर देवीमाई की मनौती भी मनाता है, पर प्रत्यच्च निरंजनदेव की सेवा-बन्दगी से वेखबर है !
- १२. फ्रक़ीर का भेष तो बना लिया,
  पर श्रमली भेद तक न पहुँच सका।
  श्रमृत ले तो लिया,
  पर प्रेम-विषयों के विष में ही रहा।
  जीवन सारा काम श्रीर क्रोध में ही गैंवा दिया,
  साधुश्रों के साथ बैठकर कभी राम का गुणगान न किया।
  तिलक तो लगाता रहा, पर हृदय की जलन न गई,
  श्रीर मालाएँ भी बहुत-सी गले में डाल लीं।
  श्रमली भेद का श्रब भी मुक्ते पता चल जाये,
  तो भें निरंजनदेव का सच्चे दिल से ध्यान करने लग जाऊँ।
- १३. बीच समुन्दर में, नाव में छेद हो गया, श्रीर सब श्रारोही ड्रबने लगे,— श्रपना-श्रपना जी लेकर सब भाग गये।

जीव की दया जेहि जीव न्यापे नहीं. भूखे न श्रहार, प्यासे न पानी: राम को नाम, निजधाम-विश्राम नहिं, 'धरनी' कह घरिन पै धिक सो प्रानी:

**धरनीदा**स

१५

जे पहुँचे ते पूछिए, तिनकी एकै बात; सब साधों का एक मत, बिच के बारहबाट।

[ दादूदयाल

१६

वहाँ न दोजख, भिस्त मुकामा, यहाँ ही राम, यहीं रहमाना

ि कबीर

१७ वेद-कतेब कही क्यूँ भूठा ? भूठा, जो न बिचारै ।

िकबीर

कहै कबीर, में हरि-गुन गाऊँ, हिन्द्-तुरक दोउ समभाऊँ

ि कबीर

38

काजी सो, जो काया बिचारे, श्रहनिसि ब्रह्म-श्रगिनि परजारे । सुपनेहुँ बिंद न देई मरना, ता काजी कें जरा न मरना।

कवीर

- १४. जिस मनुष्य पर जीव-दया ग्रासर नहीं करती, जो भृखें को त्राहार त्रौर प्यासे को पानी नहीं देता, जो राम का नाम नहीं लेता, त्रौर त्रात्मा के परमधाम को जो त्रापना विश्राम-स्थान नहीं बनाता, धिक्कार है, इस पृथिवी पर ऐसे विमूद-प्राणी को !
- १५. पहुँचे हुन्रों से ही वहाँ की बात पूछनी चाहिए, वे सब एक ही बात बतायेंगे। दुनियाभर के संतों का एक ही मत है— ये बारह बाटी तो सब स्त्रधबीच के हैं।
  - १६. वहाँ कहीं न नरकलोक है, न स्वर्गलोक; यहीं, इसी लोक में राम है, श्रौर यहीं रहमान।
- १७. वेद त्रौर क़ुरान को क्यों भूटा कहते हो ? भूटा तो वही, जो इनपर यथार्थ विचार नहीं करता ।
  - १८. मैं तो हरि का गुण-गान करता हूँ, श्रीर हिन्दु-मुसलमान दोनों को यही सारतत्व समभता हूँ।
  - १६. काज़ी वह, जो काया का यथार्थ विचार करता है, जो दिन-रात 'ब्रह्म-त्र्यग्नि' को प्रज्वलित रखता है। जो स्वप्न में भी वीर्य-पात नहीं होने देता, उस काज़ी को न बृद्धावस्था का भय है, न मृत्यु का।

हमतो राम नाम कहि उबरे; बेद-भरोसे पाँडे डूब मरे ।

ि कबीर

२१ 'बुल्ला' होर ने गलदियाँ, इक श्रक्ला श्रक्ला दो गल्ल; कुज रौला पाया श्रालमा, कुज कागजां पाया म्मल्ल ।

[ बुल्लेशाह

२२ 'छल्ला' मुल्ला ते मसाजची, दोहयाँ इक्को चित्त; लोकां करदे चाँदना, श्राप हनेरे विच्च ।

बिल्लेशाह

२३

पाधे मिस्सर श्रंधले, काजी मुल्ला कोर।

ि नानक

२४

बुत पूजत हिन्दू मुये, तुरक मरे सिर नाई; श्रोई जै जारे, श्रोइ जै गाडे, तेरी गति दूहूँ न पाई।

**किबीर** 

२५

'दरिया' बहु बकवाद तज, कर श्रनहद से नेह; श्रींभा कलसा ऊपरे, कहा बरसावै मेह।

[ दरिया

- २० हम तो, भाई, राम का नाम लेकर पार हो गये, द्भवे तो ये पाँडे, ऋौर ये परिडत, जो वेदों के विश्वास में बेख़बर बैटे रहे।
- २१. मुफे श्रौर बकवास से मतलब नहीं— श्रल्लाह की बात ही मेरे लिए सब कुछ है; यह रौला कुछ तो विद्वानों ने मचा रखा है, श्रौर कुछ इन किताबों ने फमेले में डाल दिया है।
- २२. मुल्ला श्रौर मसालची दोनों एक ही मत के हैं; श्रीरों को तो ये ज्ञान श्रौर प्रकाश देते हैं, श्रौर खुद श्रज्ञान श्रौर श्रंधकार में फँसे रहते हैं!
- २३, ये पुरोहित और ये ब्राह्मण तो ऋंधे हो गये हैं; ऋौर काज़ी और मुल्ले ज्ञान की रेख से बिल्कुल कोरे हैं।
- २४. मूर्त्तियाँ पूजते-पूजते हिन्दू मर गये,
  श्रीर मुसलमान मर गये नमाज पढ़ते-पढ़ते।
  हिन्दू श्रपने मुदें को जलाते हैं,
  श्रीर मुसलमान दफ्तनाते हैं।
  पर तेरी थाह, तो इनमें से किसीको न मिली।
  २५. यह सारी बकवास छोड़ दे,
  तू तो श्रनहद-ब्रह्म से ही प्रीति जोड़।
  श्रोरे मूढ, श्रोंचे घड़े पर पानी बरसाने से कोई लाभ १

२६
रंजी सास्तर-ज्ञान की, श्रंग रही जिपटाय;
सतगुरु एकिं सब्द से, दीन्हीं तुरत उड़ाय। [ दिरया
२७
दया बराबर तप निहं कोई,
श्रातम-पूजा तासों होई । [ चरनटाम
२८
बरभाव में श्रीगुन भार्रा,
तन द्वटें जा नरक मॅंभ्हारी। [ चरनदास

२६
कबहुँक हो यहि रहिन रहींगो,
श्री रघुनाथ कृपालु-कृपा तें संत-सुभाव गहींगो ।
जथालाभ संतोप सदा, काहूसों कछु न चहींगो;
परिहत-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहींगो ।
परुष-बचन ग्रति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहींगो,
बिगतमान, समसीतल मन, परगुन, श्रवगुन न कहींगो ।
परिहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख समञ्जद्धि सहींगो;
'तुलसिदास' प्रभु यहि पथ रहि, श्रविचल हरिभक्ति लहींगो ।

२६. शास्त्रज्ञान की ब्रहंतापूर्ण धूल सारे शरीर में लिपट रही थी, धन्य है सतगुरु को ! जिन्होंने एक ही शब्द से उसे तुरन्त उड़ा दिया । २७. दया के समान दूसरा कोई तप नहीं; ब्रात्मदेव की पूजा दया के योग से ही होती है ।

२८. द्वेप-भाव में बहुत बड़ा पाप है; शरीर छूटने पर वैरभाव रखनेवाला नरक-वास करता है। हमेशा उसे ऋपने वैरी की ही याद रहती है, यह द्वेष-भाव भगवान् से प्रीति नहीं लगने देता। २६. कभी मैं यह रहनी रहूँगा ? कृपालु राम की कृपा से कभी संतों का स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा ? जो कुछ मिल जाये उसीमें सन्तुष्ट रहना, श्रौर किसीसे कुछ पाने की इच्छा न करना, ऐसा स्वभाव क्या कभी मेरा बनेगा १ वह कितना ऋच्छा जीवन होगा, कि जब— मैं सदा परोपकार में ही निरत रहूँगा, इस नियम को मन से, वाणी से स्रौर कर्म से निवाहूँगा। श्रत्यन्त श्रसह्य कटोर वचन सुन उसकी श्राग में न जलूँगा, किसीसे मान-सम्मान पाने की इच्छा न करूँगा, मन को सदा समभावी श्रौर शीतल रखूँगा। दूसरों के गुणों का तो बखान करूँ गा, पर उनके दोषों को नहीं कहूँगा। शरीर-जनित चिन्तात्रों को छोड़ सुख त्र्यौर दुःख को समबुद्धि से देखूँगा। भला, वह संत-स्वभाव मुभे कब प्राप्त होगा, जब-इस सत्य-मार्ग पर स्थित रहकर अप्रटल हरि-भिक्त प्राप्त कर सकरूँगा !

'दरिया' बौरे जगत को, क्या कीजे समकाय; रोग नीसरे देह में, पत्थर पूजन जाय ।

द्रिया

3 ?

साध स्वाँग में श्रॉंतरा, जैसा दिवस श्री रात; इनके श्रासा जगत की, उनको राम सुहात ।

दिरिया

३२

नारी जननि जगत की, पाल-पोस दे पोष; मुरख राम बिसार कर ताहि लगावै दोष ।

दिरिया

33

कहा गृहस्थ, कहा त्यागी, जेहि देख्ँ तेहि बाहर-भीतर घट-घट माया लागी ।

दिरिया

38

काहे रे बन खोजन जाई ? सर्वनिवासी सदा श्रलोप, तो ही संग समाई । पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माहिं जस छाई; तैसे ही हरि वसे निरन्तर, घट ही खोजें भाई । बाहर-भीतर एके जानी, यह गुरु-ज्ञान बताई; जन 'नानक' बिन श्रापा चीन्हें, मिटें न अम की काई ।

ि नानक

- इ०. इस बावली दुनिया को समभाने से कोई लाभ ? जरा देखो तो इसका पागलपन, निकलता तो शरीर में चेचक का रोग है, श्रीर ये बावले पूजने जाते है पत्थर के देवी-देवते!
- ३१. साधुत्रों त्र्यौर भूटे मेषधारियों में इतना अन्तर है, जितना कि दिन त्र्यौर रात में; ये मेषधारी दुनिया की त्र्याशा लगाये रहते हैं, त्र्यौर सच्चे साधुत्रों का प्रेम राम से रहता है। एक काम-कंचन के दास हैं; दूसरे राम के।
- ३२. नारी जगत् की जननी है, जो विश्व का पालन-पोषण करती रहती है। पर ये मृद्रजन राम से विमुख होकर नारी की सदा निन्दा ही करते रहते हैं।
- ३३. क्या तो ग्रहस्थ ग्रौर क्या विरक्त— जिसे भी देखता हूँ उसे माया लगी हुई है, वाहर-भीतर सबका यही हाल है, माया से कोई भी श्रञ्जता नहीं बचा।
- ३४. तू उसे जंगल में क्यों खोजने जाता है ?

  वह घट-घट-वासी सदा श्रिलिप्त रहनेवाला स्वामी तो

  तेरे रोम-रोम में समाया हुश्रा है।
  जैसे फूल में सुगन्ध बसती है,
  श्रीर दर्पण में प्रतिबिग्न,

  उसी तरह प्रभु तेरे श्रन्दर ही निरंतर बस रहा है।

  भाई, तू उस प्रियतम को श्रपने घट में ही खोज,
  बाहर-भीतर सर्वत्र उसी प्रभु का वास है—

  मुक्ते तो सतगुरु ने यही ज्ञान बताया है।
  श्राप्त की यह काई कभी दूर होने की नहीं।

नीक न लागै विनु भजन सिंगरवा । जा किह श्रायो, दियाँ बरस्यो नाहीं, भूलि गयल तौरा कौल-करस्या । साँचा रँग हिये उपजत नाहीं, भेष बनाय रँग लीन्हों कपस्या । बिन रे, भजन तौरी ई गति होइहै, बाँधल जैंबे तू जम के दुवस्वा । 'दृलनदास' के साई जगजीवन, हिर के चरन पर हमरो लिलस्वा ।

[दूलनदाप

३६

तौ निबहै जन सेवक तेरा, ऐसें दया किर साहिव मेरा जयूँ हम तौरें, त्यूँ तू जोरें, हम तौरें पें तू निहं तोरें। हम बिसरें, त्यूँ तू न बिसारें, हम बिगरें, पे तू न बिगारें। हम भूलें, तू श्रानि मिलावें; हम बिछुरें, तू श्रानि मिलावें; हम बिछुरें, तू श्रानि मिलावें; दू भावें सो हममें नाहीं; 'दादू' दगसन देहु गुसाईं।

[ दादूदयाल

३५, विना हरि-भजन के यह तेरा श्रङ्कार श्रच्छा नहीं लगता।
तू क्या कहकर चला था, है कुछ याद !
जगत् में जन्म लेकर तूने वैसा वर्ताव तो नहीं किया,
तू श्रपना क्या सारा कोल-करार भूल गया!
तरे दिल में सचा रंग तो पैदा हुश्रा नहीं,
भगवें कपड़े रँगकर फ़र्कार का मेष वेशक तूने बना लिया!
विना भजन के तेरी बुरी गति होगी—
यम के द्वार पर तुमे मुश्कें बाँधकर ले जायेंगे।
मुभे तो बस एक सत्गुरु का ही श्रासरा है,
श्रीर श्रीहरि के चरणो पर मेरा मस्तक है;
क्यों में कोई फिक्र करूँ !

३६. तेरे सेवक का निवाह तभी होगा स्वामी !
जब तू इस तरह अपने जन पर दया करेगा—
क्यां-ज्यों हम तुभसे संबन्ध तोड़ें, त्यों-त्यों तू उसे जोड़ता आये;
हम तोड़ दें पर तू न तोड़ें ।
हम तुभे भुला दें, पर तू हमें न भुलाये;
हम बिगाड़ते रहें, पर तू न बिगाड़े !
हम ग़लती करें, और तू मुधार दे;
हम ग़लती करें, और तू मुधार दे;
हम तुभसे बिछुड़ जायें,
पर तू आकर हमें गले से लगा लें ।
तुभे जो प्रिय हैं, वह हमारे पास नहीं हैं,
स्वामी, फिर भी तू मुभे अपना दर्शन देता जा,
तेरे सेवक का निभाव, बस, इसी तरह होगा।

# संतों का संज्ञित परिचय

#### कबीर साहब

जीवन-काल—सवत् १४५६ से सं० १५७५ तकः; जन्म-स्थान— काशीः; लोकश्रुति के त्रमुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मः नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहे के यहाँ पालन-पोषणः; मंत्रगुरु—श्री स्वामी रामानन्दः; त्राश्रम—ग्रहस्थ।

कबीर उच्चकोटि के महात्मा थे । सत्य को इन्होंने सर्वोपिर माना । सत्य का साचात्कार किया । सुनी-सुनायी नहीं, सब देखी ही कहीं । कबीर को किव के असली अर्थ में उत्तर भारत का ही नहीं, बिल्क मारे भारतवर्ण का अद्वितीय किव कहा जा सकता है । अधर्ममूलक रूढ़ियों का इन्होंने बड़ा तीव खरडन किया । हिन्दू-मुस्लिम धर्मों में अभेद की स्थापना की । अन्तर्रहस्य को अनोखे व अन्टे ढंग से खोला । निर्मुण-सगुण की गुत्थी सुलभायी । कबीर की वानी वास्तव में अन्तर को बेधनेवालों है । गृढ़-से-गृढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों तक सर्वसाधारण को कबीर ने पहुँचा दिया । कबीर का भारतीय साहित्य में अनुपम स्थान है ।

#### ग़रीबदासजी

जीवन-काल सं० १७७४ से सं० १८३५ तक; जन्म-स्थान बुड़ानी गाँव, ज़िला रोहतक (पंजाब); जाति जाट; श्राश्रम एदस्थ। यह कबीरदासजी को श्रपना गुरु मानते थे। शैली भी इनकी कबीर की-ही-जैसी है। संतों के यह श्रमन्य भक्त थे। ढोंग-पाखरड का खरडन गरीबदासजी ने भी खूब किया है। लेकिन कबीरदासजी की तरह बेट-पुरागा की निन्दा इन्होंने नहीं की। भाव ऊँचे श्रीर सुन्दर हैं।

### गुरु नानक

जीवन-काल—सं १५२५ से सं० १५६५ तक; जन्म-स्थान—तल-वंडी गाँव (ज़िला लाहौर); जाति—वेदी खत्री; त्राश्रम— गृहस्थ। गुरु नानक कवीर की ही भाँति बड़े ऊँचे महात्मा थे। बचपन से ही विचारशील ग्रौर विवेकी थे। गृहस्थाश्रम में भी विरक्त-से स्हते थे। वैराग्य की अतुल निधि पाकर प्रभु के रंग में पूरे रॅग गये। हरि-भजन में आठो पहर मस्त रहते थे। गुरु नानक ने बड़ी दूर-दूर की यात्राएँ कीं। भारत-भ्रमण ही नहीं किया, बलख, बुखारा, बगदाद, रूम और मक्के-मदीने तक पहुँचे। नानक के आध्यात्मिक विचार कबीरदासजी से बहुत मिलते-जुलते हैं। सिक्ख सम्प्रदाय के यह आदि-प्रवर्तक थे। गुरु नानक के पदों का संग्रह छुठे गुरु अर्जुनदेव ने तैयार कराया। यह 'आदिग्रन्थ' अथवा 'ग्रन्थसाहब' के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अन्य ग्रन्थ 'जपजी' 'सुखमनी' और 'अप्टांग जोग' हैं। इनकी साखियाँ भी बड़ी सुन्दर हैं।

## गोस्वामी तुलसीदास

जीवन-काल—सं० १५८६ से मं० १६८० तक;जन्मस्थान—राजा-पुर; जाति—सरयृपारी ब्राह्मण । पहले गृहस्थ, पीछे, विरक्त ।

गोस्वामी तुलसीदास का संचिप्त या विस्तृत परिचय क्या दिया जाये ! 'रामचरित-मानस' ऋाज 'गीता' की तरह सर्व-पूजित ग्रंथ है। किव-कुल-गुरु संतवर तुलसीदास से ऋाज कौन उऋग् हो सकता है ! तुलसीदास ये, इतना ही कहा जा सकता है।

#### चरनदासजी

जीवन-काल—संवत् १७६० से सं० १८३६ तकः; जन्म-स्थान— डेहरा गाँव (त्रालवर राज्य)ः जाति—दूसर वैश्यः गुरु—ग्रुकदेवस्वामी ।

१६ वर्ष की अवस्था में चरनदासजी ने शुकदेवजी से गुरु-मंत्र लिया, श्रीर इसके बाद यह स्थायीरूप से दिल्ली में रहने लगे। इनके ५२ मुख्य शिष्य थे। सुप्रसिद्ध सहजोबाई श्रीर दयाबाई इन्हींकी चेलियाँ थीं। चरनदासजी के विचारों पर कबीरदास की स्पष्ट छाया पड़ी है। ढोंग-पाखरड श्रीर विभिन्न मतों की इन्होंने, कबीरदाल की ही तरह, कड़ी श्रालोचना की है। इनके ११ अन्थों का पता चला है। चरनदासजी एक पहुँचे हुए सन्त श्रीर योगी थे।

#### जगजीवनदासजी

जीवन-काल सतनामियों के ऋनुसार संवत् १७२७ से सं० १८१७

तक; जन्मस्थान —सरदहा गाँव ( ज़िला बाराबंकी ); जाति—चंदेल चत्रिय:गुरु—बुल्ला साहब।

इनके घर पर किसानी होती थी। सद्गुरु बुल्ला साहब से इनकी मेंट गाय-बैल चराते हुए ही जंगल में हुई थी। उन्होंने चेताया, श्रौर इन्हें श्रपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। एक ऊँचे घाट के सन्त थं। इन्होंने बाद को श्रपना 'सतनामी' नामक पंथ चलाया। विनय का श्रंग इनकी बानी का बड़ा ही प्रभावोत्पादक है। कई पद तो बड़े मधुर श्रौर रसपूर्ण हैं। बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से इनकी बानी का संग्रह दो भागों में प्रकाशित हुन्ना है।

#### जायसी

जीवन-काल—संभवतः सं० १५४६ से सं० १५६⊏ तक; जन्म-स्थान—गाज़ीपुर; निवास-स्थान—जायस ( ज़िला रायवरेली ); जाति मुसलमान; त्र्राश्रम—फक़ीर ।

इनका नाम मुहम्मद था, मिलक उपाधि थी, और जायस के निवासी थे। बाद को 'जायसी' नाम से वह प्रसिद्ध हो गये। यह सूफी थे। रहस्य-वाद के यह भारी संत-किव थे। अपने-च्रेत्र में इनके जोड़ का किव शायद ही कोई हो। प्रेममय ज्ञानवाद और ज्ञानमय प्रेमवाद का जो विवेचन जायसी ने अपने "पदमावत" में किया है, वह सचमुच अपनुपम है। "अखरावट" भी इनकी ऊँचे घाट की आध्यात्मिक रचना है। हिन्दी-संत-साहित्य के ये दोनों ही अन्थ अनमोल रत्न हैं।

# तुलसी साहब

जीवन-काल—सं० १८२० से सं० १८६६ तकः, जन्म-स्थान—पूनाः निवास-स्थान—हाथरसः, जाति—महाराष्ट्रीय ब्राह्मणः, पहले गृहस्थ, पीछे विरक्तः, गुरु का नाम ऋज्ञात।

लोकश्रुति के ब्रानुसार यह बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे। नाम श्यामराव था। वैराग्य का गहरा रंग चढ़ा ब्रौर घर से निकल भागे। हाथरस में ब्राकर स्थायीरूपसे रहने लगे। सुरतयोग के यह एक पहुँचे हुए संत थे। तुलसी साहब के प्रसिद्ध प्रन्थ 'घट-रामायणः,' 'रत्नसागर' 'सरत-विलास' श्रौर 'शब्दावली' हैं।

#### तुकारामजी

जीवन-काल—संवत् १६२५ से संवत् १७०६ तकः; जन्म-स्थान— देहू गाँव (पूना के पास); जाति—कुनबीः; त्राश्रम—ग्रहस्थ ।

महाराष्ट्र के चार सुप्रसिद्ध संतों में तुकाराम महाराज की गण्ना होती है। हरि-भजन में निरन्तर मग्न रहा करते थे। विट्ठल भगवान् के परमभक्त थे। शिवाजी भी इनका कीर्तन सुनने त्राया करते थे। तुकाराम के त्राभंग महाराष्ट्र में त्राज भी घर-घर गाये जाते हैं। इनकी पाँच-दस साखियाँ त्रौर एक-दो पद हिन्दी के भी मिलते हैं।

# दरिया साहब

दरिया साहत्र नाम के दो संत हुए हैं--एक बिहार के; दूसरे मारवाइ के।

बिहारवाले दिरया साहब का जन्म धरकन्धा (ज़िला स्नारा) में हुआ था। जाति के खत्री थे। अनुमान से इनका जन्म-संवत् १७३१ माना जाता है। चोला संवत् १८३७ में छोड़ा। इनके पंथवाले इन्हें कवीरदासजी का अवतार मानते हैं। बड़े विरक्त थे। वेद-पुराग्, जात-पाँत, पूजा-नमाज़, वत-रोज़ा आदि की इन्होंने कड़ी टीका की है। इनके मुख्य ग्रन्थ का नाम 'दिरया-सागर' है।

मारवाड़वाले दिरिया साहब जाति के मुसलमान धुनियाँ थे। जीवन-काल इनका संवत् १७३३ से सं०१८१५ तक माना जाता है। जन्म-स्थान जैतारन गाँव है। गुरु का नाम प्रेमजी था। यह भी बड़े ऊँचे घाट के सन्त थे। इनकी बानी का संग्रह भी बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है।

# दयाबाईजी

दयाबाई सहजोबाई की गुरु-बहिन थीं। यह भी महात्मा चरनदास की चेली थीं श्रौर इनका भी जन्म दूसर कुल में हुस्रा था। इनका जन्म-काल एवं मृत्यु-काल श्रिनिश्चित है। 'विनय-मालिका' श्रीर 'दया-बोध' नाम के इनके दो ग्रन्थ खोज में मिले हैं। इनकी बानी बड़ी मधुर श्रीर प्रसादगुणपूर्ण है।

#### दादूदयालजी

जीवन-काल—संबत् १६०१ से सं० १६६० तकः; जन्म-स्थान-ग्रहमदा-बादः; जाति—धुनियाँ; सत्संग-स्थान—राजपूतानाः; त्र्राश्रम—ग्रहस्य ।

यह भारी दयालु थे, इसी कारण इनका नाम दादूदयाल पड़ गया। संत-साहित्य में कबीर के बाद इन्हींपर दृष्टि जाती है। त्र्यात्म-साचात्कार से दादू की रचनाएँ रँगी हुई हैं। बड़े ऊँचे घाट की बानी है। त्र्यात्मानुभव उसमें त्र्यथाह है। संकीर्णता कहीं छू नहीं गयी। भाव इनके स्फटिक की नाई पारदर्शी हैं। समाज की हानिकर रूढ़ियों का महात्मा दादू ने भी खरडन किया, किन्तु प्रहार इनके कोमल रहे।

#### दूलनदासजी

जीवन-काल—श्रनुमानतः श्रठारहवीं शताब्दी के पिछले भाग से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यतक वर्त्तमान थे। जन्म-स्थान—समेसी गाँव ( ज़िला लखनऊ ); जाति—सोमवंशी चत्रिय; गुरु—जगजीवन साहब।

मेद, प्रेम श्रौर उपदेश के श्रंग दूलनदासजी के बड़े सरस हैं। इनकी बानी का एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुग्रा है।

# धर्मदासजी

धर्मदास जी का समय पंद्रहवीं शताब्दी का पिछला भाग माना जाता है। कवीरदासजी के प्रमुख शिष्यों में इनकी गणना की जाती है। इनका जन्म बाँघोगढ़ (रीवाँ) में हुआ था। सत्संग-स्थान काशी था। कवीर के चोला छोड़ने पर उनकी गदी धर्मदासजी को ही मिली थी। विनय के पद इनके अन्दे हैं। इनकी बानी प्रेम-भक्ति की निर्मल रसधारा है।

## धरनीदासजी

जन्म-संवत्—१७१३; जन्म-स्थान—माँभी गाँव (ज़िला छुपरा) जाति—कायस्थ; श्राश्रम—गृहस्थ। धरनीदासजी ईश्वर-चिन्तन में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें ऋपने शरीरतक का भान नहीं रहता था। संगमात्र से दूर रहते थे। हरि-भजन ही इनके जीवन का सार था। बानी बड़ी मधुर ऋौर रसमयी है। 'धरनीदासजी की बानी' के नाम से इनके पदों का एक संग्रह प्रकाशित हुऋग है।

### नामदेवजी

नामदेवजी के जन्म-संवत् का श्रमीतक कोई श्रन्तिम निर्णय नहीं हुआ । िकसी-िकसीके मत से इनका जन्म-सवत् १३२७ माना जाता है, श्रौर कुछ विद्वानों के मतानुसार संवत् १४२७ निश्चित किया गया है । महा-राष्ट्र के सुप्रसिद्ध महात्मा ज्ञानेश्वर महाराज के यह शिष्य थे । नामदेव-जी जाति के दर्जों थे । पंटरपुर में इनका जन्म हुआ था । हिन्दी में इनके बहुतन्से पद मिले हैं । कुछ पद नामदेवजी के आदिग्रन्थ में भी मिलते हैं । इनकी कुछ साखियाँ भी हैं । यह बड़े ऊँचे महात्मा थे । हिन्दिनों में इनका नाम बड़े आदरभाव से लिया जाता है ।

### पलटूदासजी

श्रवध के नवाव शुजाउदौला के समय में पलटूदासजी विद्यमान थे, इतना ही इनके जीवन-काल के विषय में कहा जा सकता है । नागपुर जलालपुर (ज़िला फैज़ाबाद) गाँव में इनका जन्म हुन्ना था। जाति के काँदू बनिया थे । गुरु इनके बाबा जानकीदासजी थे । श्रिधिकतर यह श्रयोध्या में ही रहे। इनकी बानी कबीरदासजी की बानी से बहुत ज्यादा मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं तो ऐसा मालूम होता है, जैसे कबोर की बानी का ही भाष्य कर रहे हों। भाषा मँजी हुई श्रौर सरल हैं। इनकी कुएडलियाँ संत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाश्रों का संग्रह तीन भागों में बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुन्ना है।

#### बुल्ले शाह

जीवन-समय—सं० १७६० से १८९० तक; जन्मस्थान—जन-श्रुति के त्र्रमुसार रूम; सत्संग-स्थान—कुस्र (ज़िला लाहौर) जाति—मुस-लमान; त्र्राश्रम—फक्रीर; गुरु-साह इनायत।

यह एक प्रसिद्ध सूफी भक्त थे । शुरू से ही यह फ़क़ीर के भेप में रहे । कुरान की कुछ बातों श्रीर शरश्र, का खंडन करने के कारण मौल-वियों श्रीर मुल्लाश्रों से इनका हमेशा भगड़ा रहा। बानी इनकी बड़ी पैनी श्रीर गहरी है । कुसूर के एक गाँव में इनकी समाधि मौजूद है ।

#### भीखा साहब

जीवन-काल—ग्रानुमानतः सं० १७७० से सं० १८२० तकः; जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव (ज़िला ग्राज़मगढ़); निवास-स्थान— भुरकुड़ा गाँव (ज़िला गाज़ीपुर); गुरु—गुलाल साहब।

बानी भीखा साहब की स्पष्ट ऋौर सरस है । विनती ऋौर उपदेश के ऋंग इनके बड़े सुन्दर हैं । भीखासाहब की बानी का संग्रह बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुऋा है ।

#### मलुकदासजी

जीवन काल — सं० १६३१ से सं० १७३६ तक; जन्म-स्थान — कड़ा (ज़िला हलाहाबाद) जाति — खत्री

बाबा मलूकदास हरिभजन में सतत मग्न रहना ही जीवन का एक-मात्र सार समक्कते थे। हिन्दू, मुसलमान सभी को समान रूप में ईश्वर-भिक्त का उपदेश देते रहते थे। इनकी भाषा में ग्ररबी-फारसी के काफी शब्द ग्राये हैं। वैराग्य ग्रीर प्रेम के ग्रंग इनकी बानी के बड़े सुन्दर हैं। मलूकदासजी की गहियाँ कड़ा, मुलतान, गुजरात, पटना, नैपाल ग्रीर काबुल तक में स्थापित हैं। 'रत्नखान' ग्रीर 'ज्ञान बोध' ये दो पुस्तकें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं।

#### मीराँ बाई

जीवन-काल-सं० १५७३ से सं० १६०३ तक; जन्मस्थान-मेड़ता (जोधपुर)।

यह जोधपुर के बसानेवाले राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं । इनका विवाह उदयपुर के महाराणा-कुमार भोजराजजी के साथ हुन्ना था। किन्तु बचपन से ही कृष्ण-भक्ति में लीन रहने के कारण ऋपना पति इन्होंने 'श्रो गिरिधर गोपाल' को ही माना । विधवा हो जाने पर इनकी भगवद्भिक्त त्रोर भो तीव हो गयी । मंदिर में जाकर भक्तों त्रौर संतों के बीच श्रीकृष्ण की मूर्ति के त्रागे त्रानन्द-मम होकर नाचने-गाने लगीं। लोकनिन्दा के भय से स्वजनों ने इन्हें बहुत कष्ट दिये । त्रान्त में, घर छोड़कर वृन्दावन त्रौर फिर द्वारका चली गयीं। जहाँ गयीं, वहाँ इनका महान सम्मान हुत्रा।

उपासना इनकी माधुर्य भाव की थी । प्रेम की तन्मयता प्रत्येक पद में मिलती है । कुछ पदों में निर्मुण-पंथ की भी भलक मिलती है । एक-दो पदों में संत रैदास का इन्होंने गुरुवत् स्मरण किया है । चैतन्य महाप्रभु के संबंध में भी मीराँबाई के दो पद मिलते हैं । इनके गुरु कौन थे इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सकता । इनके पद कुछ तो राजस्थानी श्रीर गुजराती-मिश्रित भाषा में हैं श्रीर कुछ शुद्ध साहित्यिक अजभाषा में । मीराँ का साहित्य में श्रनुपम स्थान है, इसमें संदेह नहीं ।

#### यारी साहब

जीवन-काल—सं० १७२५ से सं० १७८० तक; निवास-स्थान— दिल्ली ; जाति—मुसलमान ; गुरु—बीरू साइब ।

यारी साहब के शिष्य प्रसिद्ध सन्त बुल्ला साहब थे, उनके शिष्य गुलाल साहब, श्रौर उनके भीखा साहब हुए।

यारी साहव की बानी गहरी भिक्त से रँगी हुई है। भाव बड़े ऊँचे हैं। इनके शब्द बहुत-थोड़े मिले हैं।

#### रामानन्दजी

'संतवाणी' में जो यह पद श्राया है कि "रामानन्द रमें एक ब्रह्म, गुरु को एक सबद कार्टे कोटि करम," वह कबीर के गुरु सुप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द का नहीं हैं। यह पद प्रनथ साहब से उद्भृत किया गया है। यह पद किसी श्रम्य रामानन्द का है, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। यह कोई निर्गुण-पंथ के संत रहे होंगे। प्रन्थ साहब में इन रामा-नन्द के दो पद मिलते हैं।

## रैदासजी

जन्म-स्थान-काशी; कबीरदासजी के समकालीन; जन्म-संवत्-त्रज्ञात; जाति-चमार; गुरु-स्वामी रामानन्द; श्राश्रम--गृहस्थ।

रैदासजी एक ऊँचे संत थे । कहते हैं कि प्रसिद्ध मीराँबाई इनकी शिष्या थीं। काशी के जात्यभिमानी ब्राह्मण इनका पद-पद पर अपमान करते थे, फिर भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गयी। बड़ी निर्मल ब्रौर बेधक बानी है। भिक्त ब्रोर ज्ञान का अब्द्भुत निचोड़ है। इनके शब्दों के संग्रह 'रैदासजी की बानी' ब्रौर 'रैदासजी के पद' नाम से मिलते हैं। कुछ साखियाँ भी मिलती हैं।

#### भदनाजी

जीवन-काल—कदाचित् पन्द्रहवीं शताब्दी का पिछला भाग ; जन्म-स्थान स्रादि स्रजात ।

सदनाजी जाति के कसाई थे, पर जीव-हत्या नहीं करते थे। हरि-भक्तों में इनका त्राज भी बड़े त्रादर से नाम लिया जाता है। इनके पद बहुत ही कम मिलते हैं।

### सहजोबाईजी

सं० १८०० में सहजोबाई विराजमान थीं । इनका जन्म राज-पूताना के एक प्रतिष्ठित दूसर कुल में हुआ था । यह सन्त चरनदासजी की चेली थीं । गुरुभिक्त इनमें असीम थीं । भाव बड़े मृदुल, मधुर और मर्मस्पर्शी हैं । भाषा भी सरल है । स्त्रो संत-कवियों में मीराँबाई के बाद इन्हींका नाम लिया जा सकता है । इनका बनाया 'सहज-प्रकाश' नाम का प्रन्थ मिलता है ।

# हरिदासजी

'सत्वार्णा' म ।जन हरिदास का ''ऋब हों कासों बैर करों'' पद ऋाया है, उनका इतिकृत्त मालूम नहीं । तानसेन के गुरु प्रसिद्ध वामी हरिदास का यह पद नहीं है । यह कोई दूसरे हरिदास रहे होंगे ।

6. il visite ٩٠٠ مريكي يعرف يما يعلى المتاريخ المريخ الم Chirichard The and a second The state of the s The harding his during the sales of Signal Michigan Spring 1928 Curriculation Victorial Management A Secondary State of the State Ell harried known of the best Mary Control Control W. States C. Ji Special Control C. EMINO THE STATE OF THE Contract of th Life Bareling 2.3.5

# सस्ता साहित्य मंडल का मननीय साहित्य

- १. बुद्धवाणी
- २. महावीरवाणी
- ३. मंगल प्रभात
- ४. गीताबोध
- ४. सर्वोदय
- ६. गांधी विचार दोहन